## भगवान श्रीकृष्ण

भगवान् शब्द हम भारतीयों को बहुत ही त्रिय है। जिसे इम विभूति तथा विद्या से परिपूर्ण देखते हैं, उसी के सामने आदर से मस्तक सुकाकर 'भगवान' की उपाधि से विभूषित करते हैं। भारत की परम्परा जब तक जीवित है, तब तक भग-वान् का आदर होगा।

इस शब्द का तात्पर्य केवल परमात्मा से ही नहीं है। इमारे शास्त्रों ने 'भगवान्' शब्द की बड़ी सुन्दर व्याख्या की हैं। लिखा है:

"ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानामगति गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च. स वाच्यो भगवानिति॥"

जिसको नम्पूर्ण ऐश्वर्य शाप्त हो, जो प्राणियों की गित तथा श्रमति को जानता हो, जो ज्ञान तथा श्रज्ञान से, विद्या तथा श्रविद्या से परिचित हो, उसी को भगवान कहना चाहिये। पर, इस परिभाषा के श्रनुसार, इतना सम्पूर्ण पुरुष मिलना श्रसम्भव है। फिर भी, ऐसे ही सम्पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण थे जिनको हम संसार के सबसे महार पुरुष तथा विष्णु के १६ श्रंश की पूर्ण कला सहित श्रवतार जेने वाली देवी विभूति कहते हैं। श्रीकृष्ण के ही विषय में श्री मद्भागवन में लिखा है कि कर्मकांड-रूप समस्त यह, इन्द्र प्रभृति भी देवता मानकर जिनकी महिमा का वर्ण न करते हैं, उपनिषद ब्रह्मरूप से जिसका प्रतिपादन करते हैं, सांख्यास के पहित जिसे निर्णुण, निष्क्रिय पुरुष मानते हैं, योगी लोग नसे परमात्मा सममते हैं श्रीर भक्त लोग झः प्रकार के ऐश्वयों

से सम्पन्न भगवान् सममकर जिसकी पूजा करते हैं, यशोदा के पुत्र वहीं भगवान् कृष्ण हैं।

भारतीय उन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। पौराणिक कथा वो यह है कि जब मधुरा के नरेश राज्ञस कंस के अत्याचार से भारत त्राहि-त्राहि करने लगा, उस समय देवकी के गर्भ से श्रर्थात् कंस की बहन के पेट से कृष्ण ने जन्म लिया था। कस को नारद ने यह बतला दिया था कि उसकी बहन का आठवाँ पुत्र ही उसका प्राण लेगा। अतएव कंस ने अपनी वहन तथा बहनोई वसुदेव को जेलखाने मे बन्द कर रखा था श्रीर उनकी सात स तानों को पैदा होते ही मार डाला था। त्राठवीं सतान कृष्ण थे जिनके जन्म के समय जेल का फाटक खुल गया, संतरी मोह-क्रद्रा में सो गये तथा वसुदेव ने उन्हें गोद में लेकर यमना पार कर, बुन्दाबन के खालों के नरेश तथा कस के कर-दाता राजा नन्द के यहाँ पहुँचा दिया। उसी समय नन्द की पत्नी यशोदा के एक कन्या उत्पन्न हुई थी श्रीर वे श्रचेत पढी थीं। वसुदेव ने कन्या चठा ली, अपना पुत्र वहाँ लिटा दिया। कन्या लेकर मथुरा वापस छा गये। कन्या की रुलाई से पहरे दार जग गये। कस श्राया। उसने कन्या को पत्थर पर पटक-पटक कर मार डालना चाहा पर वह दैवी विभूति आकाश में चह गयी।

इसके बाद कृष्ण का बाल-जीवन, वचपन में ही राज्ञस-राज्ञसियों का नाश, अपने सौतेले भाई बलराम के साथ कम पर चढ़ दौडना, कंस की हत्या, नन्द को यह पता चल जाना कि कृष्ण बसुदेव के पुत्र हैं, कृष्ण तथा बलराम का अपने माता पिता से मेंट और बृन्दाबन छोड़कर उनके साथ रहना छादि कथायें हैं। भारत की पौराणिक कथाओं में जहा सत्य का पर्याप्त अश है, वहीं असंभान्य अथवा काल्पनिकता की मात्रा भी पर्याप्त क्षेण सिम्मिश्रित है। इसीलिये हमारे पास श्रपने प्राचीन महापुरुषों का क्रमबद्ध सूचनापूर्ण इतिहास मी नहीं प्राप्त है। फिर भी, भारतीय इतिहास के लिये भगवान् छुष्ण का महाभारत कालीन जीवन सबसे महत्वपूर्ण है।

यहाँ पर हम कृष्ण के जीवन की कथाये, राधिका से उनके सत्य प्रेम, रुक्मिणी अथवा मत्यभामा से विवाह, राजकीय उपद्रवों के कारण द्वारिकापुरी को राजधानी बनाना, अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से न होने देकर, अर्जुन से करना इत्यादि के विषय में कुछ न लिखेंगे। यदि बहुत सोच सममकर केवल ऐतिहासिक महत्व की घटनायें ही लिखी जायेगी तो कम से कम - ४, ३० प्रष्ठ तो हो ही जावेंगे। इसलिये अति संनेप में उनके जीवन का मूल महत्व देना होगा।

कुष्ण के जीवन का सबसे बड़ा महत्व है परिपूर्ण ता। बचपन इतना नटखट, रोचक, तथा बाल-चापल्य से युक्त था कि समूचा वृज उनपर रीम गया था। जवानी इतनी साहस पूर्ण थी कि अपने बाहुबल से भारत को राचसों यानी अनायों, विदेशियों के पजे से छुड़ाकर, धर्म तथा जाति का कल्याण किया। साँवले होने पर भी बड़े सुन्दर थे। स्त्रियां उनको देखकर रीम जाती थीं पर कुष्ण में बहाचर्य्य का तेज इतना प्रबल था कि हरेक परायी खी को माता सममते थे। उनके मन मे जरा भी पाप न था। भारत का कल्याण तथा उसके अभ्युद्य के लिये वे इतने उत्युक थे कि एकछत्र राज्य की स्थापना के लिये उन्होंने कीरवां के विरुद्ध पंढवों का न्याय्य पन्न लिया। स्वय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी बनाकर जनता को यह शिक्षा दी कि समुद्र किनारे बसना चाहिये और अपनी नौ सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिये।

'न्याय" तथा 'सत्य" कृष्ण की यही नीति थी। महाभारत काल को हुए आज कितना समय हुआ, इसका अनुमान लगाना इित है, पर पाश्चात्य विद्वानों के श्रतुसार पाँच ह्जार वर्षे गो श्रवश्य ही हुए। पश्चिमीय ही नहीं, समूचे संसार की सम्यता भी ३ हजार वर्ष से श्रिधक पुरानी नहीं है। इसिलये बाज से पाँच हजार वर्ष पुर्व राजनीति, धर्म, श्राचरण तथा इमेयोग की जो शिज्ञा कृष्ण भगवान् दे गये हैं वह ससार में सदैव मानवता को मागे बतलाती रहेगी। कृष्ण ने यह सत्य इहा है:—

> "यदा यदाहि धर्मास्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मास्य तदात्मान सुन्याम्यहम् ॥"

"हे अज़ुन जब अब धर्म की ग्लानि यानी हानि होती है, गस समय धर्म्म की ऊँचा उठाने के लिए मैं अपने को उत्पन्न बरता हूं।"

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जब मानवता पतन के गहरे
तदे में गिर कर धर्म तथा सदाचार भूल जाती है उस समय,
कृष्ण के ही उपदेशों को, दूसगी भाषा या रीति से सुनाकर,
मनुष्यता को जागृत करने वाले महापुरुष उत्पन्न होते हैं। कृष्ण,
क्रंसा, युद्ध, पैनाम्बर, जरथस्तु, सभी की वाणियों में एक ही
मिठास, उपदेश में एक ही महामत्र, जीवनचर्या में समान
त्याग तथा तपस्या विद्यमान है। कृष्ण ने जिस उपदेश का
भलख जगाया था, सब उसी मत्र को विविध रूप से, देश,
काल, पात्र के अनुसार कह रहे हैं। इसीलिये सत्य कहा है कि
भगवान एक है, शास्त्र एक है, महावाक्य एक है, उसको कहने
बाले प्राणी ही भिन्न-भिन्न हैं।

"एक सद्विप्रा बहुषा बदन्ति"

व्यर्थात् एक महान् सत्य को पंडित लोग व्यनेक प्रकार से कहते हैं। ऋष्ण के जीवन में जितने स्थल पुथल हुए, घरेलू मन्मट, समाज की मन्मट तथा राजनीति का मन्मट, सबको मेलते हुए वे जिस प्रकार जीवन-यापन करते रहे, वह एक अभूतपूर्व समन्वय है। आदर्श है। उन्होंने पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाया, राजनीति तथा कर्मयोग की शिचा को अपनी गीता में ऐसा भर दिया है कि वह आज संसार की सर्वश्रे कर तथा सर्विश्रय पुत्तक है। उन्होंने अर्जु न को, जब वह महाभारत में लड़ने से हिचक रहे थे, ललकार कर कह दिया कि तुमको कर्म करना चाहिये, कर्म के फल का विचार करना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। कुष्ण के उपदेशों के संकलन का नाम है "गीता" ससार में यह सर्वश्रेष्ट प्रम्थ है।

अस्तु, कृष्ण नाम के कई पुरुष हमारे प्राचीन इतिहास के हो गये है। एक तो कृष्ण नामक राज्ञस था जिसका वध इन्द्र ने किया था। दूसरे कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान थे जिन्होंने १६ पुराणों की रचना की है। तीसरे इसारे चिरतनायक श्रीकृष्ण भगवान हैं जिनका जन्म भाद्रपद कृष्ण पच्च की अष्टमी को ठीक अद्वरात्रि में हुआ था, जिन्होंने १२ वष की उम्र में कस को मारा, पॉडवों के साथ महाभारत का सूत्रपात किया, अपनं परम मिन्न अर्जुन का रथ हाँककर, बिना हथियार चलाये, द्वुद्धि के सहारे अर्जुन को विजय दिलवाई तथा स्वयं द्वारिक में निवास करते थे।

इस प्रकार श्रीकृष्ण का थोड़ा परिचय हमें मिल गया। इससे प्रधिक जानकारी के लिये तथा उनके परिवार, उनकी उस्र, उनके घरवार का पूरा परिचय प्राप्त करने के लिये पाठकों को पुराणों का सहारा लेना पहेगा। छुष्ण की रासलीला, उनका दही-मक्खन चुराना आदि कथाओं में हमें असली श्रीकृष्ण न मिलेंगे। मारत का असली श्रीकृष्ण गीता में है, जिसे हरेक को पढ़ना चाहिये। १४ वीं सदी में वंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकृष्ण का बड़ा प्रचार किया। चल्लभाचार्य ने उनकी भक्ति को स्थायी वनाने के लिये बल्लभ सम्प्रदाय की रचना की। आज भारतवर्ष में श्रीकृष्ण के सबसे बड़े भक्त तथा अनुयायी महात्मा गाँधी हैं। कृष्ण की "गीता" संसार की सबसे मान्य पुस्तक है।



### बुद्ध

गोरखपुर जिले मे नौतनवा नाम का एक स्टेशन अवध तिरहुत रेलवे लाइन पर है। इस स्थान से आठ मील पश्चिम, रुम्मन देई नामक स्थान है। संसार के लगभग ४० करोड़ बौद्धों के लिये यहां सबसे महत्त्वपूर्ण पुरुष भूमि है, इसका प्राचीन नाम लुम्बिनी बन है, और इसी पवित्र स्थान पर महात्मा ईसा से छ: सौ तेईस वर्ष पूर्व मगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वर्तमान नैपाल राज्य की दक्षिण सीमा पर, रोहिणी नदी के पश्चिम, शाक्यों की राजधानी किवलवस्तु थी, जिसके राजा शुद्धोदन ही इस महापुरुष के पिता थे। शुद्धोदन के दो खियाँ थीं, माया और प्रजापति। नरेश की अधेड़ अवस्था में, अर्थात् ४४ वप की उम्र में मायादेवी को गर्म रहा। बच्चा पैदा होने के कुछ ही समय पूर्व महारानी ने अपने मायके मे यानी कोलियो की राजधानी देवदह में जाने का निश्चय किया श्रीर इसी यात्र। में, उपरलिखित वन में, एक शाल वृत्त के नीचे उनको पुत्र उत्पन्न हुन्दा। इसका नाम रखा गया गौतम।

राजकुमार के लिये सुलभ सभी शिचायें उनको प्राप्त हुई । श्रख-शख चलाना, तथा धर्म शाख श्रादि सभी विषयी की शिचा दी गई। राजा भी वड़े प्रसन्न थे कि उनकी गही का उत्तराधिकारी एरपन्न हो गया त्रीर वश की परम्परा चल निकलेगी। किन्तु कुमार प्राय: उदासीन रहा करते थे श्रीर मन ही मन संसार की अनेक बातें सोच लिया करते थे। एक बार जब वे घूमने जा रहे ये तो कमर भुके हुये एक बूढ़े को देख कर, और यह जान कर कि एक दिन सबका बुढ़ापाँ आता है, उनकी बडी ग्लानि हुई। इसी प्रकार उन्होंने एक रोगी को तथा एक मृतक को भी देखा था। इन दृश्यों का उनके मन पर बड़ा प्रभाव श्रीर बोम पड़ गया था। जीवन की च्राण्भंगुरता तथा नश्वरता उनके मन को विचित्ति कर देती थी। अपने चारों श्रोर विखरी हुई सुख सामग्री के वीच में मानवता की वेदना श्रौर पीड़ा उनकी कराहती दीख पड़ती। इस ऋश्यिरता तथा चदासीनता से गजा शुद्धोदन बढ़े दुखी रहते थे। उन्होंने इस बात की भरपूर चेष्टा की कि सिद्धार्थ के चारों श्रोर केवल सुख का श्रतुत्त वैभव रहे, दुःख की चीटी भी न रेंग पावे। गौतम के चित्त की घर-गृहस्थी के माया मोह में वॉघ रखने के लिये उनका विवाह यशोधरा नामक युन्दरी, युशीला राजकुमारी से हुआ था। २८ वष की उम्र में इनको एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया। इसका नाम था राहुल।

गीतम माया के घोर श्रन्थकार में भटकने लगे। इनकी माता मायादेवी तो जन्म देने के एक सप्ताह के भीतर ही पर-लोकयात्रा कर चुकी थीं। विमाता प्रजापित का स्नेह मारुस्नेह से कहीं श्रधिक था। उधर परनी की सुशीलता चित्त पर प्रभाव डालना चाहती थी। पुत्र का स्तेह भी कम बाधक नहीं था। पर, ससार का दु:ख उनका चित्त दूसरी श्रोर खीच रहा था।

इती बीच उनको एक संन्यासी का दर्शन प्राप्त हुआ जिसके चेहरे पर छिटकी प्रसन्नता, शान्ति, विरक्ति तथा स्नेहशीलता उनके मन पर अमिट छाप छोड़ गई और उसी दिन से सब कुछ त्यागकर उनकी जगल जाने की प्रवृत्ति होने लगी। ममता पराजित हुई। विष्व कल्याण का दीपक उनको अपनी और खींच कर ले गया और एक रात वे घर से निकल पड़े।

खींच कर ले गया और एक रात वे घर से निकल पहें।
इघर ज्ञान की तलाश में भटकते भटकते गीतम राजगृह पहुंचे। कहीं कोई साधु-महात्मा मिलते कभी कर्मकांडी,
हरेक अपने माग पर चलने की शिला हेते। पर चित्त को न तो
असली ज्ञान प्राप्त हुआ, न शान्ति। राजगृह के नरेश विम्बतार
ने उन्हें घर लौट जाने की सलाह दी पर यहाँ तो घुन सवार
थी। अन्त में साधना तथा तपस्या से मन का मैल कट गया,
पाप घुल गये, वासना सदा के लिये भरम होगई और गया में
वट वृत्त के नीचे वैठे वैठे उनको यक्षायक आत्मज्ञान, परमज्ञान
प्राप्त हो गया। जिस शुभ दिन यह ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस दिन
वैसाखी की पूर्णिमा थी। यह दिन तथा वह चुन्त (अमग्वीधि
वन्त ) बीद्धों के लिये महापिवित्र है। इसी अवनर से गौतम का
नाम्र वृद्ध अथवा ज्ञान-प्राप्त हो गया और वे बोल उठे:—

"हे शरीर रूपी घर, मैने तुमे पहचान लिया। श्रव तू फिर घर न बना सकेगा। तेरी सभी कडियाँ टूट गयी। घर का शिखर गिर पड़ा। संस्कार-रहित चित्त से तृष्णा का त्त्रय हो गया।"

गौतम के साधना-काल में उनके पाँच साथी थे। जब गौतम ने त्रतोपवास आदि को निरर्थक समम कर उन्हें त्याग ने का निर्वय किया तो वे उनको पथ से श्रष्ट समम कर उनसे अलग हो गये थे। बुद्ध ने अपने परम मत्र से पहले उन्हीं को पवित्र करने का निश्चय किया और उनको दूढते-दृढते ऋपिपत्तन मृगदाव (वर्त्त मान सारनाथ) आये। उपदेशामृत पान करते ही पाँचों साथी उनके शिष्य हो गये। उनकी ऑखें खुल गयों। भगवान बुद्ध का मूल मन्त्र है "मिन्सिम मार्ग" अर्थात 'मध्यम मार्ग।" मनुष्य को इसी मार्ग पर चलने से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह जीवन मरण के बन्धन से मुक्त हो सकता है। हरेक प्राणी को चाहिये कि ठीक विचार, ठीक सकत्प, ठीक वाणी. ठीक कर्म, ठीक आजीविका, ठीक उद्धोग तथा ठीक स्मृत (चित्त वृत्त और ठीक समाधि रखे। वस, निर्वाण को मार्ग प्रशस्त हो जावेगा।

अपने इसी मत्र को लेकर भगवान् बुद्ध प्रचार के लिये निकले। वर्षा के तीन मास छोडकर, वे वरावर घूमा करते थे। अपने जीवन का प्रत्येक च्या लोक कल्याया के कार्य में व्यतीत करते थे। कुछ ही दिनों मे चनकी भिद्ध मंडली की सख्या ६० तक पहुंच गयी। उन्होंने इन भिद्ध आं को भी अलग-अलग घन्म प्रचारार्थ मेजा। आनन्द उनके परम विय शिष्य थे और सदैय उनकी सेवा में लगे रहते थे।

उस समय की भारत की परि।स्थित पर भी थोड़ा विचार कर तेना चाहिये। देश में सर्वत्र आय सनातन धर्म का प्रचार था। किन्तु, राजनैतिक एकता न थी। मौर्य साम्राज्य ने उसे विदेशी पजे से छुड़ाकर, यूनानी आक्रमण से निभंय कर दिया था, पर उनका भी चतुर्दिक एक छत्र शासन स्थापित न हो सका था। सनातन धर्मा का वैदिक युग लोगों को भूल रहा था। छुआछूत, वर्णव्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, श्रहकार, पुरोहितों-त्राह्मणों का मनमाना काय, जादू-टोना, तंत्र, मन्त्र श्रनिगत देवी देवताओं की पूजा समाज मे प्रवेश कर चुकी थी। बितदान तथा मांसाहार बहुत बढ़ गया था। इस्रांतये हमारे समाज की शृक्ष्ता दीली पड़ गयी थी। उस अवसर पर, समानता, आच त्व, अहिंसा, सत्य, न्याय, पवित्रता आदि का ढंका पीटने वाला बौद्ध समाज, जो जनता की प्रिय पाली भाषा में ही अपना अचार कार्य करता था, सर्व प्रिय होने लगा। बौद्ध धर्म के प्रचारक केवल भिज्ज सन्यासी थे, जो 'विहार' में रहते थे। इनके मठ का नाम विहार था। इन्हीं पर धर्म की रहा तथा प्रचार का मार था। इस धर्म की प्रणाली में शायद यही दोष था क्योंकि जब सुसलिम मत वालों ने इनके मठों को उजाड़ डाला तो धर्म का स्तम्म ही मारत से दृट गया। सनातन धर्म गृहस्था की देख-रेख में पनपने के कारण बचा रहा।

भगवान् बुद्ध का आत्मचरित बड़ा ही रोचक और उपदेश पूर्ण है। उनकी ख्याति चारों श्रोर फैल गई श्रौर स्वय उनके पिता राजा शुद्धोदन, की यशोधरा तथा पुत्र राहुल ने उनके दर्शन किये और बौद्ध मत स्वीकार किया। राहुल सन्यासी हो गया। राजवंश के होने के कारण तत्कालीन नरेशों पर भी उनका बड़ा प्रभाव पड़ा श्रौर मगध नरेश विम्वसार ने भी उनका धम्म स्वीकार कर लिया।

श्रव उनके जीवन की दो एक कथाएँ देकर हम यह छोटा सा परिचय समाप्त करेंगे। कुशगीतमी नामक एक दरिद्र छी का एक मात्र पुत्र मर गया। वह रोती कलपती बुद्ध के पास आई और उनसे आग्रह करने लगी कि मेरे पुत्र को जिला दो। उन्होंने कहा कि जिस घर में कोई मरा न हो, वहाँ से पीली सरसों माँग कर ले आश्रो। दिन भर भटकने के बाद उसकी श्रांखें खुलीं। उसने समम लिया कि संसार में सभी को मरना है। वैशाली की प्रसिद्ध वैश्या श्रम्बपाली ने एक दिन उनकी श्रपने यहाँ निमन्त्रण दिया। बद्दी नाक वाला समाज छुन्ध हो उठा कि बुद्ध एक वेश्या के घर खाना खायेंगे। पर वे वहाँ गये। उन्होंने सबको यह बतला दिया कि खूताळूत का भाव मूर्खता है, समाज में कोई भी नीच नहीं है। जिसमें सद्माव है, वही पवित्र है।

एक दिन उन्हें प्यास लगी तो एक चमार की ताड़की से पानी माँगा। वह चकरा गई। पर बुद ने उसे वतलाया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं हैं, सब बराबर हैं।

इस प्रकार ४५ वर्षी तक प्रचार करने के बाद वे पावा नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ चुन्द सुनार ने उन्हें भित्ता-पान के लिये बुलाया और श्रदावश सूत्रर का माँस पकवाया। श्रहिसा-व्रती बुद्ध भित्ता में दी गई वस्तु श्रनादर न कर सके। उस मोजन से उन्हें खून की टस्त होने लगी वहाँ से वे क़ुशीनगर में, मल्लों के शालवन पहुचे और वहीं पर एक वृत्त के नीचे, दाहिनी करवट से लेटे, वे निर्वाण को प्राप्त हुए। उस समय इनकी श्रवस्था ८० वर्ष की थी। बुद्ध का निर्वाण ईसा से ४८३ वर्ष पूर्व हुआ था।

सम्राट श्रशोक ने जिस धर्म का प्रचार चीन, जापान, तिन्वत, तका तथा दूर फारस तक कराया उसी का प्रवर्त्तक महापुरुष स्वत केवल हिमालय से लेकर विध्य पवंत के भीतर ही श्रपने मन्न का प्रचार करता रहा। जिस न्यक्ति के लिये उसके पिता ने, उसकी १६ वर्ष की श्रवस्था में, तीन ऋतुओं के लिये तीन महल बनवा दिये हों (जो क्रमशः नौ तल, सात तल तथा-पाँच तल के) जिसके मनोरंजन के लिये ४४ हजार खियाँ नाटक करने के लिये रखी गई हों, वही सब कुछ छोड़ कर

नगर नगर, गली गली यह उपवेश देता फिरता था' — जन्म में कुछ है, रोग में कुछ है, मृत्यु में कुछ है, । कामना तथा वासना ही ही कुछों की जह है। इनका क्य होने से ही कुछ समाप्त हो जाते हैं। प्रावागमन का चुकर छूट जाता है। यय बोलो, घर्म का अनुकरण करो, अहिमान्नन का पालन करो "



### महावीर

महाबीर हनुमान जी का नाम है। पर यहाँ हम राम की सेना के बीर सेनापित हनुमान का वर्णन नहीं कर रहे हैं। यह महाबीर मारत के पौराणिक युग के बाद की सबसे बडी विभूतियों में से हैं। महाबीर तीर्थकर जैन धर्म के प्रतिस्थापक तथा प्रवर्ष के थे। इस धर्म का मुख्य उपदेश है कि:—"मनुष्य को जीवन में शान्ति प्राप्त करने के लिये तथा मरण के समय परम शान्ति का अनुभव करने के लिये आवश्यक है कि वह 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चरित्र और सम्यक्त्य,' इन चार आराधनाओं का तत्व समम ले। इसी को 'मूला राधना' कहते हैं।

वर्द्धमान महावीर का जन्म ईसा से लगभग ४७६ या ४७७ वर्ष पहले, एक चित्रय राजकुल में, वैशालि नगर में, पटना से २७ मील उत्तर, हुन्ना था। संसार की माया ममना से मुँह मोड़कर इस राजकुमार ने वैराग्य ले लिये और एकदम बस्न्रहीन होकर, संसार का सब बन्धन तोड़कर आत्मिचन्तन करने लगे बुद्ध की तरह इनका भी ज्याह हुन्ना था। इनको एक कन्या भी थी। पर उनके समान लम्बी चौड़ी यात्रा कर धर्म का प्रचार करते वे नहीं धूमे थे। इन्होंने वास्तव मे ११ शिष्यो को ही ज्यदेश दिया था और ७२ वर्ष की उन्न में निर्वाण को प्राप्त हुए थे।

जैनी कथायें इतनी विस्तृत श्रीर श्रसम्भावित मालूम होती हैं कि उनमें से सार-तत्व निकाल लेना कठिन हो जाता है। उनका विश्वास है कि तीर्थंकर जैन धर्म के अन्तिम द्रष्टा और डपदेशक हुए हैं। २३ योनियों में जन्म लेने के बाद वही २४ बीं योनि में पूर्णत्व को प्राप्त बद्ध मान महाबीर हुए। उनका प्रथम जन्म ऋषभ यानी सुनहत्ते सांह के रूप में हुआ था। तीर्थंकर का अथे हैं साधु। हमारे महाबीर जी पूर्ण त्व को प्राप्त वही साधु थे। "जिन" का अर्थ है जीतने वाला अर्थात् जिसने जनता की विचारधार। पर विजय प्राप्त करली है। इसी शब्द से "जैनी" तथा जेन धर्म बना। इस समय भारत में लगमग १४ लाख जैनी हैं। मेवाड़, गुजरात, ऊपरी मलाबार तट आदि में इनकी बहुलता है तथा विशेष कर धनी व्यवसायी समाज में इस धमें के अनुयायां ।मलेगे। राजपूताना का माउन्ट त्राबू, गिरनार, शत्रुं जय तथा एलोर इनके प्रसिद्ध तीर्थस्थान हैं। शत्रु जय के जैन मिद्द की ससार के सब सुन्दर मदिरों में गणना होती है।

महावीर बुद्ध के समकालीन थे। दोनों धर्मों के प्रचारकों ने त्याग तथा भिद्ध यृत्ति को प्रमुख स्थान दिया। प्रवल मठों द्वारा ही धर्म का प्रचार होता था। तीर्थंकर के बाद, सब कुल त्याग कर, वस्न तक छोड कर रहने वाले ' टिगम्बर जैनी'' सम्प्रदाय के कहलाते थे श्रीर उनके विपरीत थे ''श्वेताम्बर''। बीदों के ''हीनयान'' श्रीर ''महायान'' सम्प्रटायों की तरह जैन धर्म के भी दो दुकडे हैं—श्वेताम्बर श्रीर दिगम्बर। दोनों में किसी समय में श्रापस में वहा मगड़ा भी था। दोनों ही मत वाले श्रपने को श्रिष्क प्राचीन तथा मूल घोषित करते हैं। पर, हमको इस विपय को तथा इसकी बारी कियों को जैनियों के लिये ही विचारार्थ छोड देना चाहिये।

यद्यि जैनी आज हिन्दुओं में एकदम मिले हुए हैं पर उनके तथा सनातन धर्म में एक बड़ा भारी अन्तर है। संसार में सब से वडा निरीश्वरवादी तथा ईश्वर की सत्ता की महत्ता को न स्वीकार करने वाला यही घम है। जीवन दु:खमय है। ससार पीड़ा की भूमि है। बार-बार जन्म-भरण वडा कष्टदायक है। मनुष्य की, जीव की अपने मान्त के लिये प्रयत्न करना चाहिये। ससार में केवल जीव तथा जह पदार्थ है। जड़ पदार्थ के द्वारा ही जीव का संकल्प्-विकल्प होता है। जीव की सत्ता अनन्त है। वह स्वयं कर्त्ता, धर्ता तथा अपने में लीन हो जाने वाली वस्तु है अब वह जड पदार्थ के संग दोप से अपने को छुटा लेता है, वह मुक्त हो जाता है। जीव का कभी नाश नह हो सकता। पर, जब वह च्राग्भ गुर चीजों के साथ लिपटा रहता है, उसके कम का पहिया चलता रहता है। कर्म ही बन्धन है। कर्म ही जन्स मर्गा का लेखा बनता है। कर्म का चय होने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म के चय के लिये कुछ मार्ग निहित है। अहिंसा परम धर्म है। किसी की हत्या मत करो। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने द्वारा किसी प्राणी की द्दानि न करो। घर को साफ रखो ताकि की इं न पैदा हों श्रीर न मरे। नहाचर्य, सयम तथा सत्य का पालन करो। मांस, मदिरा, शहद या जडों के आहार का भी परित्याग तो आवश्यक है ही साथ ही माधु या तपस्वी के लिये मन का स्वयम, मन का व्यायाम, विचार की पवित्रता. श्रपते पापों को स्वीकार कर तथा श्रात्मचितन श्रावश्यक वस्त हैं। इस प्रकार वद्धंमान महावीर ने वैदिक युग की विगड़ी वित्वान-प्रणाली पूजा-पाठ तथा ईश्वर-वादिता के विपरीत एक अत्यन्त सुधारक वातावरण पैदा करने का ही श्रीगर्णोश नहीं किया विलेक बुद्ध की "प्राणिमात्र पर दया" के सिद्धान्त को बहुत ऊँ वे दर्जे तक पहुँचा दिया। बुद्ध ने तपस्या तथा रारीर के सुखाने की किया का तिरस्कार किया था पर जैनियों ने श्रात्म-तपश्चर्या को बहुत महत्व दिया है। श्रात्म-हत्या को जैनी पाप मानते हैं पर शरीर की चोला छोड़ने की इच्छा होने पर निराहार रह कर, बुढ़ापे में शरीर त्यागा जा सकता है। गृहम्थ भी धर्म के महान म त्रों के अनुसार चलकर, समय पाकर सब कुछ त्याग कर, साधु हो सकता है। अगांव तथा महान् जैन साहित्य का एक छांश भी जिसने पढ़ा होगा, वह इस धम के मानने वालों की विद्या, पांडित्य तथा गभीरता से प्रभावि हहुए बिना न रहेगा। फिर भी, कहते हैं कि छाज-कल जो जैन शास्त्र प्राप्त हैं, ने मूल पंथों का एक दुकड़ा भी नहीं हैं।

जैन धम्में का वास्तिक प्रचार ईसा से ३१७ वर्ष पूर्व से हुआ। जैनी साधु जनता की माषा में लिखते, पढते, भाषण देते थे। श्रातण्व वे शीघ्र ही लोकप्रिय हो गये। कहते तो यह भी हैं कि श्रापने शासन के श्रान्तिम काल में चन्द्रगुप्त मौर्य सन्यास लेकर जैनी हो गये श्रोर जैन साधुश्रों के साथ, धर्म-प्रचारार्थ दिच्ण मारत चले गये। जो हो, भद्रशाहु ने धर्म का प्रचार बद्दे श्रान्छे ढंग से कराया। उनके याद, श्रशोक के पौत्र, सम्प्रति ने इसे श्रपनाया तथा वे जैन धर्म के प्रथम समर्थक नरेश थे। पर, इतिहास इस विषय में कुछ विशेष जानकारी नहीं कराता। यह तो श्रवश्य पता चलता है कि ईसवीय सन् ११२४ में गुजरात के प्रवल नरेश सिद्धराज ने इसकी बड़ी सेवा की। उनके कारण जैन धर्म का वडा उपकार तथा प्रचार हुआ पर, उसी समय के लगभग, अर्थात् ईसवीय सन् ११७४ या ११७६ में कट्टर हिन्दू नरेश श्रजयपाल ने उत्तर भारत में जैनियों को वडा तंग किया तथा उनके श्रनेक मन्दिर तोइडाले। मुसलिम शासनकाल में भी जैनी काफी पनप रहे थे और इतिहास तो यहाँ तक कहता है कि श्रन्लाउदीन खिलां ने श्वेतान्वर जैनाचाय रामचन्द्र सूरि का सम्मान किया था। श्राईन-ए श्रकवरी में भी जैन साधुआ का जिक्र है।

श्रस्तु, समय पाकर कट्टर मुसलमान तथा कठोर ब्राह्मणों के दुहरे श्राक्रण के कारण जैन धमें भारत में श्रधिक न पनप सका, पर हमारी सम्मित में, ईश्वर का श्रश्तित्व न मानने के कारण भी वह श्रधिक लोकप्रिय न हो सका। जिस मूर्ति-पूजा तथा उपासना को महावीर ने गलत बतलाया था, जैनी उसी मार्ग पर चल पड़े। कृष्ण या राम के स्थान पर महावीर सीर्थकर की महान् मूर्तियाँ धनने लगीं श्रोर उनकी पूजा-उपासना ठीक श्रन्य हिन्दू मन्दिरों के समान चल पड़ी। यह शायद मारत के श्रादि धमें का एक प्रभाव मात्र था जिससे जैनी भी न वच सके।



# शंकराच|र्थ

एक छोटी सी, दो पैसे मूल्य की पुस्तक है; उसका नाम है 'प्रश्नोत्तरी,,। इसमें लेखक ने प्रश्न किया है तथा स्वय उत्तर दिया है। पर संसार का समूचा दर्शन-शाक तथा धर्म का मंडार इसी में भरा पड़ा है। प्रश्न तो ऐसे छोटे-छोटे हैं जैसे 'को व मृतो।" याने हैं किसकी असली मृत्यु समम्भनी चाहिये! उत्तर मिलता है, ''यस्य पुनर्नजन्म'' यानी जिसका फिर जन्म न हो। अर्थात्, जो आदमी इस दुनियाँ में बारबार पैदा होता और मरता रहता है, उसका मरना-जीना कोई अर्थ नहीं रखता। हरेक मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिये कि संसार के बन्धन से छुटकारा पाकर, परमात्मा में लीन हो जावे। इसी पुस्तका के लेखक का बनाया प्रसिद्ध श्लोक-पुज ''चर्पट पजरिका" के नाम से है जिसमें बड़े चटपटे ढग से

ससार की श्रास्थरता, माया मोह का बन्धन श्रादि समसाया गया है। लेखक ने हर श्लोक के अन्त में लिखा है:-

"भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् मूढ्मते।" वे संसार की निरर्थकता वतलाते हुए लिखते हैं:—

"पुनर्पि जनन पुनर्पि मर्गा, पुनर्पि जननी जठरे शयनम् । "

यानी बार बार जन्म लेना पहता है, बार बार मरना पड़ता है, बार वार मां के पेट की जठरानि में जलना पड़ता है, इसिंतिये इस विकट ससार से उद्धार पाने के तिये हे मूर्ख, भगवान को, गोविन्द को स्मरण करो, उनके बन जास्रो।

इस पवित्र मत्र के प्रचारक का नाम है शकराचार्य। जिस भारत में बौद्ध धर्म का डका चारों श्रोर पिट रहा था तथा उस धर्म के मत मे भी, हीनयान तथा महायान सम्प्रदाय के मगडों के कारण वही खराबी आ गयी थी जो बुद्ध के जन्म के समय में हिन्दू धर्म मे प्रवेश कर गयी थी, यद्यपि उसका रूप कुछ भिन्न था, उसी समय इस महान् पुरुष का जन्म हुआ था। बौद्धों ने, अर्थात् उनके भिज्जुओं ने अपना कदम जादू-टोना टोटका की श्रोर बढ़ा लिया था। वे तरह तरह के मगड़ों में फॅस गये थे और समाज का जो नेमृत्व उन्हें करना चाहिये था, उससे वे विमुख हो गये थे। एक निजी स्वार्थपरता ने स्थान ले लिया था। हिन्दुओं के सनातन धर्म मे जब ऐसा विकार उत्पन्न हो गया कि समाज वैदिक ऋचाओं को भूलकर, जीवन की एक-स्वरिता तथा समन्वय को खोकर केवल बाहरी ष्ठाडम्बरों में फॅसकर पाषण्ड, वित्तडावाद ष्टादि में भटकने लगा था, उस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ और उस धर्म ने सत्य ही इन आडम्बरों के विरुद्ध मंहा उठाया। पर समय ऐसा श्राया कि बुद्ध के श्रतुयायी ने न केवल ईश्वर की सत्ता ही प्रखीकार कर दी बल्कि आत्मा तक की छोड़ वेठा। जिस समय का हम उल्लेख कर रहे हे उस समय तो युद्ध के अनुयायी अपने नेता से बहुत दूर भटक गये थे और धर्म के उम मूल आधार पर ही कुठाराधात करने लगे जिसने भारतीय समाज को एक सूत्र में बाँध रखा था। जिस प्रकार आन्तरिक आधार के विना आचार व्यवहार तथा सामा-जिक कार्य निष्प्राण होता है, उसी प्रकार आन्तरिक भावनाओं तथा धम के तात्विक क्पों को बिना प्रकटतः और आवरण द्वारा प्रकट किये हुए, वह भी निरर्थक होता है। इमीलिये आये मनातन धर्म आत्मज्ञान के साथ कर्मकाड का भी मेल करता है और आज्ञा देता है कि कर्मकाड का भी पालन होना ही चाहिये। आचार-व्यवहार का अपना निजी महत्व है और जिस समय वहा विगड जाता है, सभ्यता डाँवाडोल होने लगती है।

ईसा से सात सौ वर्ष बाद यही परिस्थित उत्पन्न हो गई
थी। बुद्ध के नाम पर समाज का आचार-भ्रष्ट किया जा रहा
था। बौद्धों ने बुद्ध की उपासना को ईश्वर की पृजा के समान
चाल कर दिया था। और ईश्वर को न मानते हुए भी वे घोर
मृचिपृजक हो गये थे। पर चूंकि उस मृचिपृजा का कोई आधार
न था, इमिलये वह समाज को किसी और नहीं ले जा रही थी।
श्री कुमारिलमट्ट नामक विद्वद्धर ने वैदिक युग की धोर समाज
को ले जाने की चेल्टा की पर मिल और ज्ञान का वह मार्ग न
दिखला सके जो दिखलाना जरूरी था। कुमारिलमट्ट का समय
साववों शताब्दि अनुमान किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान् राहुल
सांकृत्यायन जी का कथन है कि "चूँकि शकर के शारीरक भाष्य
पर वाचरपित मिश्र ने "भामती" टीका लिखी है, और वाचरपित
सिश्र का समय ईसा की नवीं शताब्दि उनके अपने ही प्रन्थ से

निश्चित है, इसलिये शकर का समय नवीं शताब्दि से पूर्व हो सकता है पर शंकर कुमारिल मह के पूर्व के नहीं हो सकते हैं। हुमारिल घोद्ध नैयायिक घर्मकीर्चि के समकालीन थे, जो सातवी शताब्दि के पहले के नहीं हो सकते। शंकर कुमारिल के सम-कालीन ये श्रीर दोनों ने एक दूसरे से साचात्कार किया था, यह यात हमें "दिश्विजय" से मालुम होती है। "हयुनसाँडू के अनुसार सातवी शताब्दि के पूर्व किसी ऐसे प्रवत बीद्ध-विरोधी शास्तार्थी का पता नहीं मिलता। यदि होता तो हयूनसाँक् श्रवश्य उसका वर्णान करता। यदि यह कहा जाय कि शंकरा-चार्य भारत के दिचिए। छोर पर हुए थे और उनका कार्यकेन विच्या भारत ही रहा होगा, इसिलये सम्भव है विच्या भारत के बौद्धो पर उपर्य्युक्त अत्याचार हुए हों। पर, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि, छठी शताब्दि के वाद भी काची त्रौर काबेरीपट्टत के रहने वाले आचार्य धर्मपाल आदि बौद्धपाली प्रन्थकार हुए है, जिन्की कृतियाँ अब भी सिंह्ल आदि देशों में सुरिक्त हैं। "यदि कोई ऐसी बात हुई होती तो यह कभी संभव न था कि "महावश" उनका कोई जिक्र न करता। एक और कहा जाता है कि शंकर ने बौढ़ों को भारत से मार भगाया और दूसरी ओर. हम उनके बाद गीड देश (बिहार-वगाल) में पालवशीय बोद्ध नरेशों का प्रचढ प्रताप फैला देखते हैं, तथा उसी समय उड-तपुरी छौर विक्रम शिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों को स्थापित होते देखते हैं।"

हमने कुछ विस्तार के साथ प्रसिद्ध पिएडत तथा बौद्ध धर्मात्र लम्भी राहुल सांकृत्यायन का उद्धरण देकर दो तीन बाते स्पष्ट कर दी हैं। एक तो यह कि शकराचार्य जी का काल सातवीं शताब्दि का श्रन्त है। उन्होंने बौद्धों पर कोई अत्याचार नहीं किया। वे एक प्रकायस विद्वान् तथा हिन्दू धर्म की ध्वजा को संचा करने वाले व्यक्ति थे। हिन्दू धर्म का जो सका उन्होंने वन।या था, उसमें अपने तर्क तथा विद्या के जोर से ही बौदों पर विजय प्राप्त की थी और सनातन धर्म का फड़ा फिर से गाइ दिया था। उन समय से बौद्धधर्म का पन्न जो कमजोर हुआ तो फिर पहले की तरह कभी मजबूत न हो सका।

शंकराचार्य के सम्बन्ध मे उनकी वाल्यकाल की कथायें बहुत कम प्राप्त है। जन्म छादि के विषय में कोई इतिहास नहीं है। बहुत कुछ तो श्रनुमान से काम लेना पढ़ता है। उनके शिष्यों की गदी से भी कुछ जानकारी हासिल हो सकती है। केरल देश में उनका जन्म हुआ या। वाल्यकाल में ही इस महामाघु ने संसार की ममता त्याग दी श्रीर पूर्व जन्म के सचित ज्ञान के श्राधार पर, मानव लीला मे उदाधीनता प्रह्मा कर ली। माता मे श्रवु-मित लेकर वे सन्यासी होगये और तरकालीन संस्कृत विद्या के केन्द्र काशी में आकर शिचा प्रहण की। समूचा शास्त्र तथा चारों वेदां का पूर्ण श्रध्ययन कर, अपनी श्रद्भुत प्रतिमा के कारण वे विद्वान्मडली में अत्यन्त आदर के पात्र हो गये। लोग इस युवक वालक की १४ वर्ष की उस्त्र में विद्या, समम तथा सूम देखकर चिकत होगरे । बहुत छोटी उम्र में ही "शारीरिक माध्य" प्रथ लिखा। यह एक नये ढड़ा की चीज थी। उसमे कितने ही दार्श-निक सिद्धान्तों को लेकर बहस की गई थी। पर, उस समय, भारत मे दिङ्नाग, कुमारिलभट्ट, उद्योतकर आदि वडे वड़े विद्वान् मीजूद थे। कहते हैं कि उस समय सबसे बड़े विद्वान् मडन मिश्रे थे जिनकी धर्मपत्नी स्वयं सरस्वती की अवतार कही जाती थीं। मडन मिश्र द्वैत सिद्धान्त मानते थे यानी ईश्वर तथा आत्मा दो वस्तु है। पर शंकराचार्य जी अद्वैत सिद्धान्त के प्रतिपादक थे। उनका कहता था कि आत्म तथा परमात्मा दोना एक ही हैं। संसार में सब कुछ एक ही "महान्" में व्याप्त है। अन्त में वह

निश्चय हुआ कि भारत में दो महाविद्वानों को एक ही धर्म की दो रूप से प्रतिपादित करने के लिये स्थान नहीं है। अतएव दोनों में जो शास्त्रार्थ मे पराजित हो जावे, वह चिता लगाकर जल कर प्राण दे दं। दोनों मे वहस छिडी। महन की स्त्री सभानेत्री वनीं। छः महोन तक लगातार वहस होती रही। मडन मिश्र पराजित हुए। शहूर की जीत रही। मण्डन मिश्र सपत्नीक चिता पर बैठ रहे और शहुर न ब्राचार्य का पद प्रहरण कर श्रद्धैत सिद्धान्त क विजय के लिय समूचे भारत को द्धान डाला था। शङ्कर न शास्त्राथ कर विद्वानों की पराजित कर अद्वैत सिद्धान्त को हढता पूर्वक स्थापित कर दिया। यही "शङ्कर दिग्विजय'' है। वड़ा सयत तथा सभ्य भाषा मे वे अपना प्रवचन करते थे। बुद्ध क व्यक्तित्व पर उन्हाने कभी भी श्राक्षेप नहीं किया। भारत क चारों कोने मे उनके चार केन्द्र स्थापित हुए और इन्हीं स्थानो श्रथवा मठों के प्रधान उनके बाद जगद्-गुरू शङ्कराचार्य की उपाधि से विभूषित हुए। शङ्कराचार्य जी के १२ प्रधान शिष्य थे इनमें ८ उच्चश्रेगी के तथा ४ निम्न श्रेगी के। इनका महत्व भारतीय धार्मिक इतिहास में बहुत कुछ है।

शकराचार्य जी मनुष्य मात्र को जागृत करते थे और उससे कहते थे कि "त् अपने से पूछ कि तू कौन हैं। कहाँ जावेगा? तेरा परिणाम क्या है? जीवन का क्या उद्देश्य है। जिसने अपने जीवन का उद्देश्य नहीं स्थिर किया, उसका जन्म व्यर्थ है। अतः जीवन का रहस्य समम लेना परमावश्क है। ससार अन्धे की तरह सुख के पीछे भटक रहा है। उसे लगातार सघष करना पड़ता है केवल सुख की प्राप्त के लिये। यह तो सत्य है कि सुख की इच्छा स्वामाविक तथा प्राकृतिक है। पर सुख की परिभाषा न जानने से ही कष्ट प्रारम्म होते हैं। सृष्टि का आदि कर्जा

परब्रह्म सुख श्रौर दुःख से परे हैं। श्रतः उसी परब्रह्म का श्रंश जीवमात्र दुःख से परे भागना चाहता है, श्रौर दुःख की समाप्ति को ही सुख समकता है। पर वास्तव में जहाँ सुख श्रीर दु:ख का कोई भाव ही नहीं रहता, जहाँ केवल अपने भीतर वैठकर परब्रह्म से (अपनी असली सूरत से) साचात्कार होता है, वही परम सुख है। इसितये मनुष्य को यह जानना चाहिये कि उसमें और परब्रह्म में कोई श्रन्तर नहीं है। उसे श्रमने श्रसली रूप में मिल जाना है। वह स्वय सर्वज्ञ है, परमात्मा है, ईरवर है। इसी का नाम मोच है, इसी का नाम अहै त पद है।" बौद्ध हरेक बीव की सत्ता को स्वत: सिद्ध मानते है। पर शंकर कहते हैं कि सब कुछ एक ही रूप के प्रतिबिग्न है। सबका सबसे मिल जाना ही श्रन्तिम उद्देश्य है। किसी प्राणी पर द्या करना या उसकी रज्ञा करना कोई दया का काम नहीं है, अपने साथ ही न्याय करना है। तू में हूँ। मैं तू है। हरेक प्राशी पर दया करनी चाहिए, श्रपने आचार दिचार को शुद्ध रखना चाहिये। गृहस्थाश्रम द्वारा भी मनुष्य श्रात्म-कल्याग्। कर सकता है पर श्रन्त में सब कुछ छोडकर, त्यागकर, सन्यासी बनकर, श्रात्मचिन्तन करना चाहिये।

यहा पर शकर के मत की बारीक़ी सममाने या उनके तथा बौद्धधर्म के सिद्धान्तों की विभिन्नता दिखलाने का स्थान नहीं है। उनका मूलमन्न था, "अपने को पहचानो" और यही सिखाते-सिखाते, अनेक महान् पाहित्य पूर्ण अन्ध लिखकर, समूचे भारतवर्ष में हिन्दू धर्म का डङ्का पीटकर, केवल ३२ वर्ष की उम्र मे उन्होंने मोल प्राप्त किया। इतनी कम उम्र मे, इतना अधिक काय संसार में किसी ने नहीं किया। शङ्कराचार्य को हिन्द भगवान शङ्कर का अवतार मानते हैं।



#### रामानुज

पिछले अध्याय में हमने जगद्गुरू शङ्कराचार्य के विषय में रोचक तथा झार ज्य बार्ते लिखी हैं। उसके उपदेश का मुल तरव यह या कि आत्मा तथा बहा एक हैं। बहा अनन्त, अविभाज्य, अपिरवर्त्त नशील तथा निर्मुण और निराकार है। परम सत्य केवल यही है। इसके अतिरिक्त सब कुछ माया तथा मिध्या है। अविद्या है। यह ससार एक स्वप्त माझ है। जय मनुष्य अपनी अन्तरात्मा के भीतर वैठे भकाश को देखने लगता है, वह ससार के मोह-जाल को मूल जाता है। वह अजर, अमर तथा परम झानी हो जाता है। वह जीवन गुक्त हो जाता है। इसलिये संसार वा सब कुछ त्यागकर, आत्मझानी बनना चाहिये। शकर के इस सिद्धान्त को अद्वैतवाद कहते हैं।

उनके तीन सौ वर्षे बाद एक ऐसी विभूति का आविमोव हुआ जिसने शङ्कर के सिद्धान्तों से भी आगे बढ़कर अपना मत प्रतिपादन किया। शङ्कराचार्य ने मानव जीवन को इतना शुष्क, सूखा और नीरस घोषित कर दिया था और कर्म के बन्धन को इतना श्रीहा बतला दिया था कि जब तक आद्मी उतने ऊँचे तक सोच समम न पाये, वह एक प्रकार से अन्धकार में पड़ जाता है। उसकी शिचा आगे चल कर साधारण लोगों के समम में आने लायक नहीं रह गयी थी। जब तक कि अञ्झे विद्वान् बरावर उपदेश न देते रहें। इसितये हिन्दू धम्म में फिर एक गड़बड़ सी मचने लगी और कोई किथर भागने लगा तो कोई किथर। इसी युग में, यानी शकर के समय में, पल्लवों के प्रवल शासनकाल में दिल्ला भारत में एक और सम्प्रदाय अपनी नींच जमा रहा था। वे श्री वैष्णाववाद के प्रतिपादक थे। नाथमुनि नामक इनके एक महापहित हो गये थे। उन्होंन योग के दो तुष्त प्रन्थों का उद्घार किया। विष्णु की उपासना के मंत्र यनाये। शकराचार्य ने "विष्णु सहस्रनाम" की परिभाषा करके यह सिद्ध कर विया था कि सभी नाम पर ब्रह्म की विभूतियों को व्यक्त करने के लिये हैं। नाथमुनि ने श्रवतारवाद तथा प्रपत्ति का सिद्धान्त पुन: चालू किया। इन्होंने घात्मसिद्धि, समृतसिद्धि तथा ईश्वरसिद्धि का मत्र जगाया। विष्णुही परम पुरुष हैं श्रीर माया तथा श्रविद्या का प्राहुर्गाव भी उन्हीं से हुआ है। इसितिये विष्णु की मिक्क करने से ही श्रविद्या तथा माया-मोह का नाश होता है। यही भक्ति मार्ग है। इस मार्ग को उन्होंने सिखाना शुरू किया। ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि इस सार्ग के प्रचार के लिये कोई महापुरुष भेजें। उनके पीत्र का नाम था यमुना। वे बड़े विद्वान तथा कहर वैष्णव

थे। श्री-रगम में उनका निवास स्थान था। ग्यारहवीं शताव्दि के मध्य में, जब कि उनका बुढापा श्रा रहा था, उन्होंने यह महसूस किया कि किसी ऐसे महापुरुष का जनम होना विविद्ये। इसित्ये वे बढी श्रद्धा के साथ भगवान् से इसकी शार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुन ली गयी।

शकाब्दि ६३८ में, त्रर्थात इसवीय सन् १०१७ मे, इनके एक पौत्र को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पौत्र ने वत्त मान पेरुमबुदुर (भूतपुरी) निवासी एक भक्त बाह्मण की कन्या से विवाह किया था। यह स्थान जॉची याना कॉजीवरम से २४ घटेकी यात्रा पर था। इस भक्त कन्या को जो पुत्र कपत्र हुआ उसका नाम रामानुज रखा गया। वचपन से ही इस लड़के ने बड़ी प्रतिभा तथा तीइए बुद्धि का परिचय दिया। १७ वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वहुत कुछ सीख पढ़ लिया। इन का विवाह भी इसी उम्र में हुआ। पर, इसके बाद ही इनके पिता केशव सोमयाजी का देहान्त हो गया श्रीर रामानुज श्रपनी माता तथा स्त्री को लेकर कॉची चले गये। उनकी इन्छा थी कि यहीं रह कर ऋद्वैत सिद्धान्त मे पारगत हो जावें। यहाँ पर यादव प्रकाश नामक बड़े विद्वान रहते थे जिनके चारों श्रोर काफी शिष्य घेरे रहते थे। पर यादवजी श करा-चार्य के अद्वेत सिद्धान्त के अनन्य मक्त न थे। वे उसमें भी अपनी टीका-टिप्पणी करते रहते थे। "ब्रह्मसूत्र" की शंकरी टीका से उनकी टीका भिन्न थी। रामानुज ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी से उनकी श्रकसर बहस हो जाया करतो या भौर इस बहस के कारण जहाँ विद्यार्थीं गण उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे श्रीर उनका बढ़ा श्रादर करते थे, वहीं यादवजी नाराज रहा करते थे। कुछ समय बाद यादव जी ने प्रापनी शिष्य महली के साथ काशी यात्रा की और उसी यात्रा में रामानुज को पता चला कि यादवजी उनको कहीं श्रन्यत्र छोड़ देंगे या उनकी हत्या करा देंगे। घवड़ा कर रामानुज भागे धौर भाग कर फिर कॉची वापस आगये। मजे की बात तो यह है कि यादवप्रकाश के यात्रा से वापस श्राने पर, वे उनके शिष्य वनकर पुन: उन्हीं से पढ़ने लगे।

वयोवृद्ध यमुना को अपने इस प्रपौत्र की प्रतिमा तथा पांडित्य का ज्ञान था और वे जानते थे कि उनके कास को वही पुरा करेगा। श्रतएव उन्होंने रामानुज को वुलवा भेजा। वे रामानुज को अपनी गद्दी पर विठाना चाहते थे। पर जब रामा-नुज श्री रंगम पहुँचे, उनको नगर की सीमा पर ही उस महात्मा का शब-रथ मिला। इससे इनके दिल पर गहरा धक्का पहुँचा इन्होंने यसुना के सकल्प को पूरा करने का त्रत लिया। पर इसके लिये यह आवश्यक था कि किसी से दीचा ले ली जावे। हिन्द् धर्म में दीचा लिये विना धर्म प्रचार का कार्य अधूरा सममा जाता है। पर, वहुत भटकने पर भी गुरू नहीं मिल रहा था। उधर परिवार की मामाट तथा गृहस्थाश्रम का बोमा भी वहा परेशान किये हुए था। माता का देहान्त हो चुका था, पर पत्नीका भारतो थाही। अन्त मे पत्नो के भरण-पोषण का प्रवन्ध कर, कांची के विष्णु मन्दिर में इन्होंने सन्यास व्रत घारेगा कर लिया और धर्म तथा समाज की सेवा के लिये अपना सब कुछ उत्सर्ग कर डाला। इस समय इनकी अवस्था ३० वर्ष क रही होगी। शी-रगम में यमुना की गद्दी पर ये श्राचार्य बनकर बैठ गये।

पहले तो इन्होंने बहुत कुछ साहित्यक कार्य किये। बड़े-बड़े प्रन्थों पर टीका चार्तिक आदि लिखे। द्वेने हुए प्रन्थों का उद्धार किया। "श्रीभाष्य" इनका सबसे बड़ा प्रन्थ है। भगवदगीता की व्याख्या लिखी और जहाँ शकराचार्य ने इस प्रन्थ की व्याख्या द्वारा निष्कर्म तथा एकद्म श्रनासिक का तत्व निकाला था रामानुज ने इसका रुख ईश्वर की भक्ति की श्रोर बदल दिया। "विष्णुसहस्रनाम" की मी इन्होंने श्रपनी व्याख्या लिखी।

रामानुक के उपदेशों का अपना निजी महत्व है। उन्होंने
शंकराचार्य के निराकार, निर्मुण हेश्वर को साकार तथा साधारण व्यक्ति के लिये वो वगम्य कर दिया। जो आत्मा परम की
सीमा पर न पहुँच कर अपनी ईश्वरीयता का आनन्द नहां ले
सकती थी, उसी आत्मा को अपनी पहुँच के भातर एक साकार,
शरीरधारी ब्रह्म मिल गया। इसमें कोई सन्देह नहों कि मूल
तत्व वहां रहा जो शकराचार्य जी सममा गये थे, पर, उसी
तत्व को जनता के सामने और भी अधिक समम में आने
वाले रूप में रख दिया गया। असिद्ध विदेशी विद्वान् मैक्समूलर के शब्दों में, "रामानुज ने मनुख्यों को एक भगवान्
दे दिया। हिन्दू-धर्म को उसकी खोई हुई आत्मा वापस
कर दी।"

रामानुज जो का सिद्धान्त था कि ईरवर अविभाज्य है। एक है। सम्पूर्ण हैं। ब्रह्म हैं। पर उसी के अन्तर्गत पुरुष और अजित है, "चित्" और "अचित" है। चित् ही आत्मा है और अचित ही प्रकृति है, संसार का वाद्य रूप है। दोनो ही सत्य और चिरन्तर है। इस दोनों का समन्वय ही ब्रह्म है। जड और चेतन, गुण और दोपमय होनों हा ब्रह्म है। इस लिये उसी की-उसी भगवान की आराधना करने से चित् की आप्ति और अचित् से घुटकारा मिलता है। धहै त होते हुए भी उसके दो रूप हैं— इसीलिये, इस बात को, इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाले रामानुज का 'विशिष्टाहै त सिद्धान्त" का प्रवत्त क मानते हैं। यह वात ध्यान ग रहे कि शकर हो चाहें रामानुज, किमा न कोई

नया धर्म प्रनथ या नया भत प्रतिपादित करने का दावा कभी ्नहीं किया। दोनों ने ही इमारे बेद तथा शास्त्र के सिद्धान्तों की अपने ढंग से व्याख्या भी । रामानुज के कथनानुसार ईरवर की लीला तथा इच्छा से ही ससार का सब कुछ हो रहा है। चित् श्रीर अचित का नाटक एक कल्प तक यानी प्रलयकाल तक चलता रहेगा। उसी समय सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जावेगा, फिर भी चित् और श्रचित् विद्यमान रहेंगे। चुकि सुब्दि की रचना भी उसी ईश्वर का इच्छा के कारण, ब्रह्म की कल्पना के कारण हुई है, इसिलये माया इत्यादि मी "भूठ" नहीं है। सब है। उनकी सत्ता है। माया ससार में व्याघात भी चरपञ्च करती है और करती रहेंगी। कर्म-पाश में छुटकारा पाने के लिये यह जरूरी है कि ईश्वर की दया का, ऋशा का आवाहन किया जावे। ज्ञान-पूर्वेक भगवान् की भक्ति करने से ही पैसा ं हो सकता है। मनुष्य के नित्य के जीवन के लिये कर्म श्रावश्यक हैं। उनका पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिये।

रामानुज जी के सभी ग्रंथ सस्कृत में हैं। पर उनके प्र थों का बड़ा प्रचार और आदर हुआ। इनके कार्य में बड़ी बाधायें भी आईं। उन दिनों एक मूर्खता-पूर्ण धार्मिक विवाद उठ खड़ा हुआ। कुछ लोग शकर भगवान को सबसे बड़ा देवता मानते थे और कुछ लोग विष्णु को। इस प्रकार शकर के मानने वाले "शैव" और विष्णु को मानने वाले "वैष्ण्व" कहलाते थे रामानुज जी इन मूर्खताओं से बहुत दूर थे। फिर भी उनको वैष्णुव सम्प्रदाय का समक्ष कर "शैव" लोग उनके विरोधी हो गये। उन दिनों श्री-राम चोल-साम्राज्य के अर्त्तगत था और चोल नरेश कुलोतुंग प्रथम ने वैष्णुवां पर अत्याचार करना शुक्त किया। रामानुज वहाँ

से भागकर मैसूर नरेश के आश्रम मे गये। यहाँ पर होय-साल वंशीय बल्लाल, विहलदेव का शासन था। यहा पर क्र इनका मान सम्मान हुआ और विहलदेव कट्टर बैच्णव तथा रामानुज के शिष्य बन गये। यदुगिरि (मैलकोट) का प्रसिद्ध नारायण मन्दिर इसी समय बना। चोल नरेश ने रामानुज के शिष्यों को बहुत पीडा पहुँचाया। एक को तो अन्धा कर दिया गया। सन १११७ में कुलोतुङ्ग की मृत्यु के बाद श्री रामानुज श्री-रगम् वापस आये और लगभग १०० वर्ष की उम्र में ससार से सम्बन्ध छोड़कर ११३७ में जीवन्मुक्त होगये। पर, उनके कार्यों की अमिट छाप हिन्दू-समाज पर पड़ चुकी थी।



### बाबा कबीरदास

भारत के बाहर से शक और हुए आये और वे हिन्दू धर्म में घुल मिल गये। पर मुसलमानों का धर्म भी महान था। उसमें नयी स्फुर्ति और धार्मिक जोश था। वे भारत में आकर-तलवार के जोर से, लाखों हिन्हुओं को अपने धर्म में मिलाने लगे। कट्टर मुसलिम शासकों ने हिन्दुओं पर ज्यादितयां भी की। इस कारण इस देश मे दोनों धर्मों के बीच में एक निर्न्तर कलह छिड़ गया। इस कलह की बहुत कुझ जिम्मेदारी दिल्ली के शुरू के मुसलमान शासकों पर भी थी।

दिल्ली की गद्दी पर मुहम्मद बिन-तुरालक ने २६ वर्ष राज्य किया। सन १३२४ में यह गद्दी पर बैठा खीर १३४१ में इसकी मृत्यु हुई। इसके राज्य के विषय में यह कहा जाता है कि लगा-तार बलवे होते रहे और बादशाह बराबर वेरहमी से उन्हें दबाता रहा। पर, मुसलिग शासन को यह मजवूत नहीं कर सके थे। इनके वाद, २३ मार्च, १३४१ को, हिन्दू मुसलमानों की रजामन्दी से फीरोजशाह नामक इनके एक रिश्तेदार गदी पर वैठे। कई दृष्टियों से यह योग्य शासक था पर कहर सुन्नी मुसलमान था। इसने एक खोर तांत्रिक हिन्दु श्रों पर बड़ा जुल्म किया, दूसरी छोर शिया मुसलमानों को नेस्तनावूद कर खालने के लिये उन्हें बड़ी यातना दी। इसी ने यह नियम बनाया कि जो कांफर मुसलमान बन जावेगा उसे जिजया कर से छुटकारा मिल जावेगा।

ऐसे शासक के समय दृढ़ सरकार स्थापित हो ही नहीं सकती थी। सन् १३८८ में फीरोजशाह की मृत्यु के बाद ही चारों छोर बगावत फैल गई। दिल्ली में ही दो सुलतान बन गये। फिरोजशाह का पौत्र महमूद पुरानी दिल्ली में राज करता था छौर उससे छुछ ही दूर, फिरोजावाद में फिरोज के रिश्तेदार नशरत शाह हाविस बने बैठे थे। ऐसे ही समय में, सन् १२६८ में तैमूरलंग ने हिन्दुस्तान पर हमला किया छौर दिल्ली तक का देश उजाइ डाला। हजारों छौरत-वश्च भी उसकी सेना के पैरों तले कुचल गये। उसने न हिन्दु देखा न सुसलमान। तैमूर के वापस जाने के बाद दिल्ली के तज्त पर लोदी खानदान बैठा। इसी खानदान के सिकन्दर लोदी ने मथुरा तहस-नहस कर डाला था।

देश की ऐसी दुरवस्था के अवसर पर महान हिन्दू धम का अन्तरात्मा सिसकियों ले रही थी। लोगों में न तो धर्म का अल्तरात्मा सिसकियों ले रही थी। लोगों में न तो धर्म का बल था, न कम बल। जब यह तय था कि हिन्दू मुसलमान दोनों को एक ही देश में रहना है तो उनको एक दूसरे के महान् धर्म को पहचानना और उसके प्रति आदर करना चकरी था। ईशवर एक है। उसके हरेक बन्दे खुदा के बन्दे

हैं और न कोई छोटा है, न बड़ा। सबको सबके साथ प्रेम कर, अपनी आत्मा को पहचानना चाहिये और अपने चरित्र को सुधारना चाहिये। इसी मन्न का उपदेश देते हुए दक्षिण भारत से, रामानुज सम्भदाय के ही महात्मा रामानन्द उत्तर मारत में प्रचार करते हुए आये। वे ईश्वर की भक्ति सिखलाते थे अवतार वाद में विश्वास रखते थे, और उनका कहना था कि जब-जब धम की हानि होती है, भगवान धम की रक्षा के लिये जन्म लेते हैं। उनका यह भी कहना था कि आत्मा अमर है पर कर्म बंधन के कारण बारवार जन्म लेना पड़ता है और कर्म के बधन से छुट-कारा पाने के लिये अपना चरित्र शुद्ध रखना चाहिये।

स्वामी रामानन्द के चारों और मक्त मंडती इक्ट्ठा हो जाती थी और साताराम या कृष्ण का गुण गाया करती थी। इनका एक चेता चमार था जिसका नाम रेदास था। एक नाई चेते का नाम था सेना। रेदास बड़े पहुँचे हुए महात्मा होगये हैं। उन्हीं का यह प्रसिद्ध म त्र हैं:—

"जाति पॉति पूछे निहं कोई हरि को भजै सो हरि का होई"

स्वामी रामानन्द का जनम सन् १४०० में हुआ था और वे ४७ वर्ष की उम्र में ही संसार से चल बसे थे। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय विद्या तथा हिन्दू धर्म के केन्द्र काशी में बिताया था। इन्हों के समय में, हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आकर, सूजी मत चल निकला था। सूफी मक्त बड़े उदार मुसलमान थे और हिन्दू मक्तों के साथ मिलकर सभी धर्मों के महात्माओं की बन्ता किया करते थे। रामानन्द जा तथा उनके शिष्य वर्ग हिन्दी में ही प्रचार करते थे। इसलिये उस समय संयोग ऐसा मिल गया था कि उस सबी भावना का समाज को पूरा फल देने वाला उत्पन्न हो। यह कार्य वावा कबीरदास ने किया। कबीर, नानक, सूफी मत के जलालुदीन, रूमी, हाफिज सबका एक ही मार्ग है और अकबर बादशाह इन्हीं के मार्ग पर चले थे।

कबीर के जन्म के विषय में केवल इनना ही पता चलता है कि सन् १३६८ में एक हिन्दू विधवा के पेट से इन्होंने जन्म लिया था। इसके विषय में भी कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। काशी के एक मुसलमान जुलाहे नूरा को यह वच्चा सङ्क पर पड़ा मिला और उसी ने इसको पाला, पोसा। समय पाकर ने एक मुसलिम मकतन यानी पाठशाला में भेजे गये। पर मौलवी साहब की शिचा से उस बालक को सतोष नहीं हुआ और वे वहाँ से भाग आये। बचपन से ही धर्म-जिज्ञामा ने उन्हें विचलित कर दिया और वे सत्य की तलाश करने लगे। कहते हैं कि अष्टानन्द नामक एक सन्यासी ने उन्हें हिन्दू धर्म का सिद्धान्त सममाया। कबीर को दोनों धर्मों का तत्व समम में आने लगा था और नमाज पढ़ने के समय में उनके मुँह मे राम-राम, हरि-हरि सुनकर मुसलमान विगड़ पढते थे श्रीर ब्राह्मण एक मुसलमान जुलाहे को जनेऊ पहने, तिलक लगाये देखकर, अपने धर्म का सत्यानाश होते देखकर, डडा लेकर **उठते थे। किन्तु, कबीर के युवक मस्तिष्क मे धर्म के ठेकेदारों के** बाहरी आडम्बरों के विरुद्ध बलवा करने की सुम गई थी। वे इस पर कटिबद्ध होगये थे।

इसी समय, काशी की गिलयों में स्वामी रामानन्द भजन का मधुर रस पिलाते घूमा करते थे। कबीर ने इनका भजन सुना और मुग्घ हो गये। छन्त में इन्होंने रामानन्द जी से दीचा ली। वे गुरु की बड़ी सेवा करते थे। यद्यपि कवीर बिल-दुल अपढ व्यक्ति थे, पर गुरु की बाते तथा काशी के पहितों का चहस मुबाहसा सुनते-सुनते इनको वेदान्त का श्रच्छा ज्ञान हो गया था। इसो प्रकार कुरान तथा सुसत्तिम-धर्म की वारीक्रियों से भो वे काफी परिचित होगये थे।

कवीरदास जी गृहस्थ साधु थे। कहते है कि इनके दो विवाह हुए थे। पहली की बडी कुरूण तथा छोटी जाति की थी। उसके देहान्त के बाद लोई नामक सुन्दर, सुशील तथा साध्वी छी से इनका विवाह हुआ। इस खी से इनको कमाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे चल कर कमाल पूरे वैरागी साधु निकले। इसोलिये कबीरदास जा ने लिखा:—

"ह्वा वश कबीर का, उपजे पूत कमाल,"

कबीर जुलाहें के घर पले थे इसिलये अपना पेशा इन्होंने कभी न ओड़ा। बड़ी सादो चाल से रहने वाले आदमी थे। दिन मर कपड़ा बुनते और उससे जो आमदनी होती, अपने युढ़े पिता नूरा का पालन करते और साधु तथा फकीरों को खिलाते। ये बड़े ऊँचे दर्जें के किन थे और इनका सब उपदेश किनता में ही है। बहुत सी रचनाये तो ऐसी गूढ हैं कि पहुँचा हुआ साधु हो उनका अथे लगा सकता है। एक बार उन्होंने लिखा कि:—

> "एकादशो को मछत्ती खाय। वह सीधे बैकुंठे जाय॥"

हिन्दू धर्म के अनुसार एकादशी को मांस खाना महा पाप
है। पर कबीरदास जी का मतलब था कि यदि एकादशी के दिन
अपना मुर्दा मछली खा ले तो बडा पुर्य होता है। श्रपना
शरीर सार्थक हो जाता है।

कथा है कि दिल्ली के वादशाह सिकन्दर लोघी के पास मुसलमानों ने कबीर के खिलाफ शिकायत की। बादशाह ने उनको बुलवा भेजा। वहाँ उन्होंने वादशाह को सलाम तक नहीं किया। पर, उनसे बातचीत कर सिकन्दर वडा खुश हुआ। कवीर कं वापस आते ही मुसलमानों ने मुल्ला तकी नामक एक क्ट्र मुसलमान को उपाहा। इनका दिल्ली के दरबार में काफी असर था कबीर फिर दिल्ली बुलाये गये। इनसे कहा गया कि यदि वे कट्टर मुसलमान बनकर न रहेंगे तो उनको सजा ही जावेगी। पर, मरने जीने को जो आदमी एक तमाशा समम्मता है, उसे किसका हर। वादशाह के हुक्म से कबीर साह हाथ पैर बाँच कर पानी में फैंक दिये गये, फिर भी न हुवे। हाथी के सामने फेंके गयं, उसने कुचला ही नहीं। परेशान होकर वादशाह ने इन्हें छोड दिया।

कबीर का कहना था कि ईरवर सर्वत्र है। इसिलये हिन्दू लोग यदि काशी में मरने से मोज मानते हैं तो भूल करते है। काफी लम्बी उम्र भोगने के बाद, १२० वर्ष की उम्र में बाबा ने शरीर छोड़ा। काशी से वाहर, मगहर नामक स्थान मे। इनके मरने पर मुसलमान इनकी दफनाना चाहते थे और हिन्दू जलाना। दोनों में मगड़ा होने लगा। पर, मुद्दें पर से चादर उठाकर देखी गई तो वहाँ केवल गुलाब के ताजे फूल थे। हिन्दुओं ने उन फूलों को जलाकर उस स्थान पर एक मन्दिर बनवा दिया और मुसलमानों ने अपना फूल दफना कर मस्जिद बनवा दी। मगहर स्थान में हिन्दू-मुसलिम एकता के प्रतीक ये मन्दिर-मस्जिद एक दूसरे के सामने सड़े हैं।

इनके चार प्रधान शिष्य थे। उनमें इनकी स्त्री लोई तथा लढ़का कमाल प्रथम श्रीर द्वितीय हैं। तीसरे थे धर्मदास श्रीर चौथे सूरत गोपाल साहिब थे। कबीरदास जी की गद्दी श्रम भी वर्ष मान है श्रीर काशी में कबीरचौरा मुहल्ले के मठ में कबीर-पिययों का मुख्य स्थान है। सध्यप्रदेश में भी कबीरपिथियों का बढ़ा केन्द्र हैं। भारत की वर्तमान हिन्दू-मुसिलम समस्या का निपटारा कबीर साहब का श्रनुकरण करने से ही हो सकता है। इतना बडा साधु या फकीर संसार में बिरला पैदा होता है। इनके उपदेशों को साखी कहते हैं। एक-एक साखी श्रमूल्य है। उदा-हरण के लिये:—

१. जो तोकूँ कॉटा बुए, वाहि बोइ तू फूल।
तोको फूल के फूल हैं, वाको है तिरशूल।।
२. माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर।
कर का माला खाँ ड़िकर, मन का माला फेर।।
३. जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ।
में बौरी हूँ इन चली, रही किनारे बैठ।।
४. साँच बरावर तप नहीं, भूठ बरावर पाप।
जाके हृद्य साँच हैं, ताके हिरद्य खाप।।
४. फिकिर तो सबको खा गयी, फिकिर तो सबकी पीर।

फिकिर का फाका जोकरे, किह्ये ताहि फकीर।। ६. वसु की होत पनहिया, नर का किंद्यु न होय।

दः पसु का हात पनाह्या, नर का कछु न हाय। वस्तिन करनी न करे, नर नारायण् होय॥

७. जग में दिया अनूप है, दिया करो सब कोय। कर का घरा न पाइये, जा घर दिया न होय॥



### गुरु गोविन्दसिंह

"जो बोलै सो निहाल सत श्री अकाल"—

का जब गगन भेदी नारा जगता है तो मुद्दा से मुद्दा भारतीय भी बीरता तथा साहस की भावना से भर जाता है। इसारे देश के जगभग २० जाल सिखों का यही मूलमंत्र है। इसका श्रर्थ स्पष्ट है। जिसका काल नहीं है, मृत्यु नहीं है, ऐसे पर-मात्मा की सत्ता ही वास्तव में सत्य है। उसका जो भी नाम लेगा, वह प्रसन्न रहेगा।

भारत में मुसलमानी श्राक्रमण का सब से प्रबल वेग पजाब को ही सहना पड़ा था। कट्टर पन्थी मुसलिम शासकों ने

पंजावी हिन्दुओं को बड़ा कष्ट भी दिया था यद्यपि उदार मुस-- लिम शासकों की नीति भिन्न थी। इसलिये वहां के हिन्दू धर्मा-वलम्बी केवल कष्ट में ही नहीं थे, उनका कफी पतन भी हो चुका था। न तो उनके पास राजनीतिक शक्ति थी और न पैसे रूपये से खुशहाल थे। इसलिये गुलापी, गरीबी दोनों ने मिलकर ४०० सौं वर्ष में हिन्दू समाज की बड़ी बुरी दशा कर दी थी। जो लोग पेट नहीं पाल सकते थे, वे लोग साधु बनकर ठीकरे खाते फिरते थे। असली घर्म भूलकर गृहस्थ समाज भी पतित हो रहा था। मुसलमानों के मन में हिन्दुश्रों के प्रति घृणा थी। हिन्दु श्रों के मन में गुसलमानों के प्रति हैं श था। ऐसी ही परि-भ्धित में पजाब से, १६ वीं सदी से नानक नामक महात्मा का जन्म हुआ। नानक हिन्दू मुसलिम एकता के प्रतीक थे। वे गका तक की यात्रा कर आये थे। मुसलमान भी उनके चेले थे उनका कहना था कि सभी धर्मी के पैराम्बरों का आदर करो। सबका सम्मान करो। श्रपने धर्म को ठीक से सममो। छुत्रा जूत का भेदभाव मिटाकर, शुद्ध स्त्राचरण से रहना सीखो स्त्रीर श्रपना धर्म न भूलो। यही गुरू नानक सिख धर्म के पहले गुरू थे। इनका जन्म सन् १४६६ में तथा मृत्यु सन् १४३६ में हुई। वाबा कवीरदास ने संयुक्त प्रान्त में जिस सद्भाव, ऐक्य, प्रेम, दीनता सादगी तथा सब धर्मी के प्रति आदर भाव का श्रतख जगाया था, गुरु नानक ने उसी भावना को पजाब में दृढ़ कर दिया।

गुरु नानक की गद्दी पर रामदास, श्रजुंन, हरगोविन्द, तेग-वहादुर श्रादि बड़े महान व्यक्ति बैठे पर इन्होंने नानक के मूल धर्म में परिवर्त्त न भी किया श्रीर वह परिवर्त्त श्रपने शिष्य समाज को साहसी, सुयोग्य, वीर बनाने के लिये था ताकि लोग श्रपने विश्वास के लिये मर मिटना सीखें श्रीर ईश्वर की

श्रनन्त सत्ता को किसी बाहरी श्राडम्बर में फंस कर भूल न जावें। सिख सम्प्रदाय गुरु गोविन्द्मिंह जी फेट्ट समय में अपने विकास की चरम सीमा को पहुंच गया और इस इसवें गुरु ने उन्हें जो मूल सिद्धान्त सममाकर श्रपने पूर्वज गुरुश्रों की वाणियों तथा उपदेशों को एकत्रित का, धर्म की जो रूप रेखा तज्यार कर दी, आज के सिखों का वहीं धर्म है, वहीं पथ प्रदश के है। गुरु परम्परा समय पाकर गड़बड़ हो सकती है और महापुरुषों का नेतृत्व न पाकर, धर्म में गड़वड़ी पैदा हो सकती हैं। इसी विचार से गुरु गोविन्द्रसिंह ने गुरुओं के उपदेशों को एकत्रित कर, एक सम्पूर्ण पन्य बना कर अपने पूर्वजों के कार्य को पूरा किया और स्वतः एक धर्म प्रत्य "दसर्वे पादशाह का प्रत्य" रचकर सब प्रत्थ सम्रह कर हाला। तव उन्होंने यह सुचित कर दिया कि मेरे बाद अब और कोई गुरु न होगा। धर्म प्रन्थ (जिसे प्रन्थ साहब कहते हैं ) गुरु सममा जावेगा। इसीतिये सिखों के धर्म प्रन्थ को "गुरु बन्य साहव" भी कहते हैं। प्रन्थ साहव में कबीर जी की साखियाँ भी हैं और भारत के अनेक धर्म गुरुओं के यचन हैं। वास्तव में सिख धर्म हिन्दू वर्म का ही एक अंग है पर इस धर्म के मानने वाले मूर्ति पूजा में, घार्मिक श्राडम्बरों में तथा हुआ छूत मे विश्वास नहीं करते। वे ईश्वर की सत्ता को अनन्त मानते हैं और गुरुओं को अवतारी पुरुष सममते हैं।

गुरु गोनिन्दसिंह के पिता गुरु तेजबहादुर (तेगवहादुर) बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। वे सुगल सम्राट औरगज़ेब के एक राजपूत सेनापित के साथ बिहार गये हुए थे। वहाँ से लौटने पर उन्होंने औरंगज़ेब के अत्याचार से पीडित कुछ काश्मीरी ब्राह्मणों का पद्म लेकर उनकी रद्मा करना चाहा।

कुद्ध बादशाह ने उन्हें गिरफ़ार कर दिल्ली के किले में कैंद्र कर दिया। एक दिन उन पर यह अभियोग लगाया गया कि वे बादशाही जनानखाने की और देखा करते हैं। गुरु तेगवहादुर बादशाह के सामने पेश किये गये। उस समय उन्होंने जो बात कहा था वह कुछ समय पाकर सत्य निकली। गुरु ने कहा:—"में जनानखाने की तरफ नहीं देख रहा था। वहाँ तो मेरी माँ बहने रहती हैं। मैं तो पश्चिम से उठी हुई उस आँघी को देख रहा था जो हिन्दुस्तान की तरफ तेजी से बढ़ी चली आ रही है और कुछ ही वर्षों में यूरोपियन आकर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर डालेंगे।" यह तो इतिहास 'साची है कि औरंगजीब के मरने के ४० वर्ष के भीतर ही भारत पर अँगे जो का राज्य हो गया।

सन् १६७३ में बादशाह की आहा से तेजबहादुर (तेग्बहादुः) मार डाले गये। सड़ ६ पर इनकी लाश नुमाइश के लिये फेंक दी गई। इस प्रकार इनके पुत्र गोविन्द्िलह को १४ वर्ष की उम्र में 'ही गुरु के कठिन पद को सम्भालना पड़ा। गुरु गोविन्द्सिह का जन्म सन् १६६० में पटना में हुआ

था। प्रारम्भिक शिक्षा वहीं हुई थी। पर, "होनहार विरवान के होत चीकने पात।" बचपन से ही यह प्रकट हो गया था कि इस बच्चे में अद्भुत प्रतिभा तथा गुण है। पटना में इनकी यादगार की चीजे अब भी सुरचित है। पंजाब जाने के रास्ते में ये काशी में भी ठहरे थे, और वहाँ के गुरुद्वारे में भी इनका चिह्न वर्ष मान है। जब वे पंजाब पहुंचे तो उन्होंने, उस बालकाल में ही देखा कि त्रोरंगजेब की धर्मान्धता के विरुद्ध समूचा हिन्दू समाज उत्ते जित है और एक नेता की तलाश में है। गोविन्दसिह जी सुमलमानों से घृणा नहीं, प्रेम करते थे। वे उनके धर्म का आटर करते थे पर उन कट्टर लोगों

को दह भी देना चाहते थे जिन्होंने सव खन्य धर्मावलिन्यों को नास्तिक तथा काफिर घोषित कर रखा था। इस कायें के लिये श्रावश्यक था कि सिख समाज पूरी तरह से बलशाली हो जावे और श्रपना तथा हिन्दू समाज का रच्या कर सके। किन्तु बुजुग सिख लोग यह नहीं चाहते कि १४ वर्ष का बालक भी मुगल सम्राट का कीप भाजन बनकर गिरकार हो जावे। इसितये गोविन्दसिंह जी को श्रानन्दपुर नामक स्थान मे रखा गया। यहाँ वे २० वर्ष तक रहे। किन्तु, यह समय इन्होंने अध्यन, साधना खौर उस महान कार्य की त्य्यारी के लिये लगाया, जो कार्य कि समय पाकर इन्होंने किया। गुरु जी हिन्दुओं की दुर्गादेवी के बड़े भक्त थे उनकी उपासना मे उन्होंने 'चडी का चरित्र" श्रीर"चंडी का वार" लिखा, उसे पढ़-कर रोम-रोम बीरता से भूम उठता है। अध्यन तथा तय्यारी मे २० वर्ष विताकर सन १५६५ में वे हिन्दू तथा सिखों का नेस्तुत्व करने के लिये मैदान मे आ गये। सिखों को कड़े अनुशासन मे रखने के लिये खालसा की स्थापना की सन १६६६)। "खालसा" का अर्थ है मुक्त या स्वतत्र । खालसा मा शामिल हाने के लिये दीचा लेना जरूरी था। इस दीचा-संस्कार को पाहुल कहते हैं। उसे पच ककार यानी केश, कड़ा, कक, कड्छ और कृपाण बहुण करना पड़ेगा। भारत में यह प्राचान रीति चली श्रायी है कि किसी संकल्प की पूरा करने के लिये बाल रखाये जाते हैं। केशधारी सिख अपने धम<sup>8</sup> और समाज के प्रति श्रवने सकल्प का समर्गा रखता है। साथ ही लम्बे केश एक सिपाही के लिये जरूरी है। वे उसके गले और सर की रज्ञा करते हैं। हाथ मे लोहे का कड़ा पहनने से दाहिने हाथ मे कलाई की पूरी हिफाजत रहती है। लोहे के कड़े का एक अर्थ यह भी ह उसका धारण करने वाला यह ध्यान में रखे कि उसने भोग विलास की सामग्री त्याग दी है। बड़े बाल के लिये कंक यानी कंघा रखना जरूरी है। कच्छ वर्तमान हाफ पैन्ट का एक रूप है और उसे घारण करने से स्फूर्ति रहती है। कृपाण तो तलवार है ही। इस प्रकार दीना के एक विधान से इस महापुरुष ने समूचे सम्प्रदाय को कट्टर वीर सिपाही बना दिया।

गुरु गोविन्दजी की आज्ञा थी कि हरेक सच्चे सिख को अपना सर्वस्व गुरु के चरणों पर निछावर कर देना चाहिये। गुरु को सेवा में उसे कीत्तिनाश यानी यश की हानि, कुल-नाश यानी परिवार की हानि, धर्मनाश यानी कट्टर धर्म की हानि तथा कर्मनाश यानी अपने कर्मों की हानि तक के लिये तथ्यार रहना चाहिये। इतनी स्याग-तपस्या वाला व्यक्ति ही सचा खालसा हो सकता है।

सिखों की यह बढ़ती शक्ति पहले कुछ पजानी हिन्दू राजाओं तथा सरदारों को ही खली। उन्होंने भीमचन्द की आधीनता में एक सेना मेजकर इनका दमन कराना चाहा पर मगनी की लड़ाई में वे बुरी तरह हार गये। इससे गुरु का मान बढ़ा और उसकी हवा औरगजेब को लगी। उन्होंने लाहीर तथा सरहिंद के सूबेदारों को हुक्म दिया कि गोविन्द को पकड़ लाओ। शाही फीज ने १७०१ में आनन्दपुर के चारों खोर घरा डाल दिया। एक एक कर सिख कटने लगे। उनके पास खाने पीनें का भी ठिकाना न रहा। छुछ कमजोर दिल के साथी साथ छोड़कर माग गये। अन्त में केवल ४० साथी बच रहे। उनको लेकर यह वीर पुरुष आनन्दपुर से चुअचाप निकल मागा। बस, अब तो औरगजेब से लड़ाई ठन गयी। दोनों पन्नों में से किसी को चैन न थी। गुरु के दोनों लड़के पकड़ लिये गये और सरहिन्द से, सुवेदार के

हुक्स से दीवाल में जुनवा दिये गये। पर. इस अवतारी पुरुष के साथे पर शिकन भी न आयी। वे लड़के भी धर्म की आन पर सर सिटे। गुरु को अपराजित छोड़कर सन् १७०७ में औरगजेव भी चल बसे। उनके उत्तराधिकारी बहादुरशाह ने इनसे सुलह करने का पैगाम भेजा। गुरुजी दिल्ली गये और बादशाह के अनुरोध पर उनकी एक सेना के सेनापित बनकर दिन्तु भारत चले गये। उन्होंने इस अवसर को सिख तथा हिन्दुओं के लाभ के लिये अमूल्य अवसर समफकर ही यह सुलह की थी और सेना सम्भाला था। दिन्तु में हो, गोदावरी के तट पर, जब वे शयन कर रहे थे, एक पठान ने छुरो भोक कर इनकी हत्या कर डाली। इस प्रकार ४७ वर्ष की अवस्था में उनकी सासारिक लीला समाप्त हुई।

इनके बाद भी सिख धम की पिवतता ऋतुएण रही और सिखों ने अपने समाज का सर ऊँ चा रखा। 'गुरु अन्थसाहब'' इनका गुरु है और पंथ अर्थात् पचायत द्वारा समाज के कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय होता है। गुरु गोविंद्सिंह ने अपना छोटीसी जिन्दगी में वीरता का सचा पाठ पढ़ाया है। वे वीर थे और भक्त थे। उनका पढाया पाठ सिख कदापि नहीं भूत सकते।



## गोस्वामी तुलसीदास

गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जिस युग में हुआ था, उसके विषय में हम बावा कबीरदास के अध्याय में कुछ लिख आये हैं। १४, १४, १६ शताब्दि में मारतीय समाज की वास्तव में बडी दुर्दशा थी। लोगों को खाने-पीने का कष्ट न था। पर, मानसिक कष्ट के कारण जनता बड़ी पीड़ित थी। मन के कष्ट को हरने वाली सबसे बड़ी चीज भगवत्पार्थना है। कबीर ऐसे साधु जनता को सचा ज्ञान बतला गये थे पर साधारण श्रेणी की जनता के लिये निर्मुण या वैराग्य के गान या भजन श्रेणी की जनता के लिये निर्मुण या वैराग्य के गान या भजन श्रेणी त व थे। उसे तो उसकी वोलचाल की भाषा में ऐसा पर्याप्त न थे। उसे तो उसकी वोलचाल की भाषा में ऐसा अन्य चाहिये था जो सबका मनोरंजन करे, कर्लव्य का पथ वतलाये, विपत्ति में ढाढ़स दे तथा रुचिकर चीज हो। यह

कार्य तुलसीदासजी ने किया। दद्यपि ससार में ईसाइयो की सबसे अधिक सख्या होने के कारण ईसाई धर्म-प्रनथ "बाइबिल" का सबसे ऋधिक प्रचार है तथा दर्शनशाख का सबसे ऊँ चा प्रनथ होने के कारण गीता का सबसे अधिक मान है तथापि घर घर मे प्रचार के लिहाज से तुलसीदास कृत 'रामचरित मानस" जिसे "रामायण" भी कहते हैं, अत्यधिक प्रचार तथा लोक्शियता को प्राप्त कर सका है। ईसा से ४००० वर्ष पूर्व कम से कम महर्षि वाल्मीकी ससार का सबसे प्रथम महान् काव्य "रामायण" लिख गये थे पर सस्कृत मे होने के कारण आम जनता उससे लाभ नहीं उठा सकती थी। पर, तुलसीकृत रामायण आज भी करोडों भारतीयों की अन्तरात्मा को शान्ति प्रदान करता है। काव्य की दृष्टि से तथा इसमें भरे हुए ज्ञान, नीति, राजनीति तथा वर्म के उपदेश के भड़ार की दृष्टि से, यह प्रनथ हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। सूरदास जी की रचनायें भी बहुत उन्नकोटि की हैं पर, तुलसीकृत रामायण, विनय-पत्रिका तथा अनेक काव्य-प्रनथ अपना निराला स्थान रखते हैं। रामायस मे होहा चौपाई हैं। विनय पत्रिका में भजन करने के योग्य बहुत ही साहित्यक तथा उचकीट की कवितायें हैं। प्राय: सभी कवितायें रामचन्द्रजी की प्राथना के रूप में हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार स्व० प्रेमचन्द जी तो यह कहा करते थे कि "तुलसीदास ने राम को अमर कर दिया।" उन्होंने राम के लिये वही काये किया जो १८ पुराणों के रचयिता न्यास ने कृष्ण के लिये किया था। विनय-पत्रिका का एक-एक भजन बड़ा मार्मिक है। एक बानगी देखिये -

> जाके प्रिय न राम वैदेही। त्रजिये ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेहो।

तन्यो पिता प्रह्वाद, विभीषण वन्धु, भरत महतारो । बलि गुरु तन्त्रों, केंत बज बनितहिं, भये मुद् मगलकार नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेन्य जहाँ लौं। शंजन कहाँ आँख जेहि फूटै, बहुतक कहीं कहाँ लौ। तुलसी सो सब भाँति परम हित पूच्य प्रानते प्यारो। जासी होय सनेह राम पद, एती मती हमारी। इन रस भरी पिक्यों को पढ़कर कौन न भूम उठेगा। वास्तव में तुलसी के राम ने पीड़ित पराजित हिन्दू-जाति में ज्ञान हाल दिया। रामायण की एक एक चौपाई भारतीथों के हृदय में डथल-पुथल मचा देती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं:-

"पराधीन सपनेहूं, सुख नाहीं।"

कितनी महत्वपूर्ण तथा मार्मिक बात है। प्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, तखिह सुलण्झन लोग ॥

श्ररतु, श्रव हम गोस्वामी जी का परिचय देंगे। इलाहाबाद हे निकट, यमुना नदी के दिच्या में राजापुर नाम का एक त्राम है। यहाँ पर पराशर गोत्र के, आत्माराम दुवे नामक एक मक्त श्रीर विद्वान् सरयूपारीण बाह्यण रहा करते थे। दुवेजी ही वुलसी के विता थे। वुलसी की माता का नाम था हुलसी और १२ महीने तक गर्भ में रहने के बाद, अवण शुक्ल, सप्तमी, सम्बत् १४८६ यानी सन् १५६२ में इस महापुरुष का जन्म हुआ। कथा है कि जन्म तेते ही बालक के मुंह से रोने के वजाय राम शब्द निकता। उसके मुख में बत्तीसों दाँत मी मौजूद थे। श्रीरतों में एक शोर सा मच गया। कोई उसके विषय में कुछ कहता, कोई कुछ। तीन दिन बाद, रात में, हुलसी का देहान्त हो गया। उन्होंने मरने के समय अपनी दासी चुनियाँ से कहा कि वह . उस बच्चे को लेकर अपनी ससुराल

हिरिपुर चली जावे नहीं तो घर वाले न जाने बचे का क्या करें। हुलसी ने अपने सब गहने भी दासी को दे दिये। चुनियाँ ने अपने ससुराल में ले जाकर बच्चे को रखा। पर तुलसी के साढ़े पाँच वर्ष का होते ही चुनियाँ भी चल वसी। अब चुनियाँ की सास ने दूवेजी के पास कहला भेजा कि अपना बचा ले जाओ पर उन्होंने कहा कि जिस बच्चे के पैदा होते ही उसकी माता मर गयी, उस अभागे बच्चे को मैं न रखूँगा।

तुलसी दर दर ठोकरें खाते घूमते रहे। कोई दो मुट्टी अन तक देने वाला न था। माग्यवशात् रामशैल निवासी परम वैष्णव श्री नरहरि साधु की दृष्टि इन पर पढी श्रीर इन्हें होनहार वालक समभ कर अपने पास ले आये। इनका नाम रामवोला रखा और अयोध्या में संवत् १४६१, माघ शुक्त पचमी को उनका यहोपवीत् संसकार किया गया । वैष्णवीं के पाँची संसकार करने के वाद रामबोला को राम मत्र की दीला दी गई। रामनोला नड़ गुरु-भक्त थे। गुरु की वड़ी सेना किया करते थे। एक दिन गुरु के पैर दवाते-दवाते उन्होंने उनको श्रपना बचपन की कथा सुना ढाली। तब से गुरु उनपर बडी द्या करने लगे। गुरु के साथ ही वे सूकरचेत्र यानी सोरों गये। वहीं पर नरहरि जी ने रामबोला को रामचरित्र सुनाया। वहाँ से रामबोला काशी त्राये श्रौर परम विद्वान शेषसनातन जो के पास १५ वर्ष रहकर वेद-वेदांग का श्रध्ययन किया। इसके वाद वे राजापुर श्राये श्रीर श्रपने मृत पिता का पिंडादान तथा श्राद्ध किया। इसके बाद वहीं रहकर वे प्राम वालों को राम की कथा सुनाते रहे। अब यह पुनः श्रपने पुराने नाम तुलसी तुलसीदास पर श्रागये। यहीं पर भारद्वाज गोत्रीय एक ब्राह्मण ने इनसे श्रपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव कर दिया। इनके ऋस्वीकार करने पर वह धरना देकर बैठ गया और अनशन करने लगा। फलतः

तुलसीदासजी राजी हो गये और संवत् १४८३, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयो-दशी, बृहस्पतिवार को इनका विवाह बड़ी सुन्दरी सुशीला कन्या से हो गया। उसके रूप तथा गुण पर तुलसीदासजी बुरी तरह रीमा गये थे। यहां तक कि जब वह अपने मायके जाना चाहती तो जाने न देते। एक दिन जब वे बाहर गये थे, वह अपने भाई के साथ मायके चली गयी। रात को जब तुलसीदासजी घर लौटे तो की को न पाकर इतने पागल से हो गये कि रात ही रात किसी तरह नदो पार कर उसके पास पहुँचे । उस समय उस देवी ने जो कुछ कहा, उससे इस महापुरुष के भीतर सोता हुआ ज्ञान-सिंह जाग उठा। स्त्री ने कहा था कि जितन। प्रेम तुम मेरे साथ इस हाड़ मांस के नाशवान् शरीर से करते हो, यदि उतना स्नेह भगवान से करो तो तुम्हारा यह लोक और परलोक, दोनों हो बन नावे। बस, यह महा-उपदेश सुनते ही उनके ज्ञान-चन्नु खुल गये। वे घर से चल पड़े। उनका' साला उनको मनाने के लिये पीछे दौड़ा। पर वे, वापसू न आये। उनकी स्त्री ने दूसरे दिन यानी सवत् १४८६, आषाढ़ वदी दशमी, बुधवार को पर-लोक की यात्रा की। मानो वह देवी केवल इस महापुरुष को सचेत करने आयी थी और अपना काम समाप्त कर चली गई।

तुलसीदास ने प्रयाग जाकर साधु वेश घारण किया श्रीर इसके बाद वे उत्तर तथा दिल्ला मारत के पित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहे। इस मकार १४ वर्ष १० महीने १० दिन की यात्रा के बाद वे काशी पहुंचे। यहां से वे चित्रकूट गये थे श्रीर कहते हैं कि वहीं पर सवत् १६०० की मौनी श्रमावश्या, बुधवार के दिन इनको रामचन्द्रजी का दर्शन हुश्रा। इनकी भक्ति तथा पांडित्य का समाचार दूर-दूर तक फैला श्रीर सवत् १६१६ में महातमा सूरदासजी श्रापना सूरसागर लेकर इनके पास त्राचे ये श्रीर एक सप्ताह के सत्संग के बाद वापस गये ये। प्रसिद्ध भक्तिनी सीरावाई ने इनके पास श्रपना दूत भेजा था।

इस प्रकार तुलसीदासजी का नाम चारो श्रोर फैल रहा या। श्रीर जनता को रामकथा सुनाकर वे मुग्ध कर रहे थे। इनके भजनों का प्रथम सम्माह सवत् १६२८ में रामगीतावली तथा कृष्ण्गीतावली के नाम से प्रकट हुआ था। श्रयोध्या में, संवत् १६३१ में 'चैत्र शुक्त रामनवमी के दिन उन्होंने अपने महाकाध्य रामचिरत-मानस अथवा रामायण का प्रारम्भ किया और दो वर्ष, सात महीने, श्रव्वीस दिन में यह महान् प्रन्थ सम।प्त हुआ। "विनय पत्रिका" काशी में लिखी गयी और जिस स्थान पर यह लिखी गयी थी, वह अभी तक सूरचित है।

इसके बाद का उनका ८, ६ वर्ष का जीवन जनता की हरिकया सुनाने, दीन दुखियों तथा साधुओं की सेवा करने और व्रत तपस्या में बीता। काशी के शैवों ने इनके विरुद्ध कुछ उपद्रव भी मचाया था पर अन्त में सबको यह मानना पड़ा कि राम और शिव एक हैं। चाहे किसी नाम से पुकारो, ईश्वर एक ही है।

समाज की सेवा करते, अनेक अन्थ रचते तथा जनता को ईरवर भजन का उपदेश देते हुए, श्रावण शुक्ल सममी (जिस तिथि को इनका जन्म हुआ था) सचत् १६८० में इन्होंने शरीर त्याग दिया। अमेजी हिसाब से सन् १६२३ में इनकी मृत्यु हुई। उस समय इनकी अवस्था ६१ वर्ष की थी। इनके जीवन चरित्र तथा जन्मस्थान के विषय में भी बहुत से तर्क हैं, अलग-अलग सिद्धान्त है। पर हमने सर्वमान्य सिद्धान्त पाठकों के सामने पेश किया है। इनका जन्मस्थान राजापुर में अभी भी दूह के रूप में पड़ा हुआ है और नदी हर साल इसके कगारे को काटती

चली जा रही है। यही हाल रहा तो कुछ दिनों में इसका नामो-निशान सिट जायेगा। हिन्दुओं के लिए यह लड़ा की बात है कि वे इतने बड़े महापुरुष के जन्म स्थान को सुरिच्चत रखने का भी प्रबन्ध नहीं कर सकते।



#### स्वामी विवेकानन्द

२० वीं शताब्दि में भारत में बहे उच्च कोटि के धार्मिक नेता होगये हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता तथा शिष्टता को पश्चिमी सभ्यता की नक्षल करने वाले, अपनी सभ्यता की बुरा भला कहने वाले तथा अँगे जी शिक्षा के प्रारम्भिक कु-प्रभाव के कारण कोरी ईसाइयत में फंस जाने वालों के चगुल से खवाया था। इन सुधारकों के मन में किसी भी धर्म या नेता के प्रति कोई भी विद्वेष नहीं था। वे केवल मारतीयों को यह बतलाना बाहते थे कि अपनी असलियत को मत खोआे, अपने महान बर्म के प्रति आदर भाव रखो। इन महा-पुरुषों में श्री केशव-पन्द्रसेन (जिन्होंने ब्रह्म-समाज की नींव जमाई) महात्मा देवेन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी द्यानन्द सरस्वती (सत्यार्थप्रकाश के रचियता तथा हिन्दू जाति में प्राग्न फूँकने वाले आर्यसमाज

के स्थापक ) स्वामी रामतीर्थ (जिन्होंने हरेक को श्रपने को ईरवर तथा संसार का स्वामी सममते का मत्र सिखलाया) रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द का नाम उल्लेखनीय है। केशवचन्द्रसेन, देवेन्द्रनाथ ठाकुर प्रभृति महापुरुष मृत्ति पूजा के विरोधी ये तथा शुद्ध दर्शन श्रीर आत्मज्ञान के प्रचारक थे। द्यानन्द सरस्वती सनातन धर्म की प्रचित्तत परम्परा को वैदिक परम्परा से भिन्न मानकर उसके विरोधी थे। पर रास-कृष्णुजी ने अपने जीवन से यह प्रमाणित कर दिया कि मूर्त्तिपूजा द्वारा श्रात्मज्ञान तथा सर्वज्ञान प्राप्त हो सकता है। वे एक गृहस्य व्यक्ति थे। अपनी पत्नी के साथ रहते थे। कलकत्ता की घनी जमीदारिन रानी रासमिण के मदिर के पुजारी थे-काली-घाट पर बने उनके काली मंदिर के पुजारी थे। पर, यह श्रव सब जानते हैं कि अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी वे उनके साथ भोग-विलास में कभी लिप्त न हुए। सुष्टि का श्रादि-सृत्र यदि परमात्मा की श्रादि शक्ति है तो जगद् की चरपादिका, इसी शक्ति, इसी महामाया जगदम्बिका को काली के रूप में पुजकर, श्रीरामकृष्ण मात्र-शक्ति द्वारा संसार की माया, ममता के ५रे जाकर परब्रह्म के परमानन्द को प्राप्त हो गये थे। भां को मूर्ति के सामने बैठकर जब वे उसकी अतुल कृपा तथा दया का ध्यान करते, इनकी समाधि लग जाती। वे ससार को पार कर, संदेह परमानन्द में लीन हो जाते पहले तो उनकी समाधि को लोगों ने ढोंग सममा। पीछे, यह प्रकट हो गया कि यही असली समाधि है। जिसको ईश्वर के साथ तादात्म्य प्राप्त हो गया है, वही ऐसी समाधि प्राप्त कर सकता है। काली की जिस मूर्ति की वे उपासना करते थे, उसकी उपासना से वास्तव में संसार का वधन दर होता है।

रामकृष्ण का जीवन वहा ही चमत्कार पूर्ण है। वचपन में ही उन्हें घर गृहस्थी सम्भातने तथा परिवार के भरण-पोषण का प्रवन्ध करने के लिये प्रयत्नशील होना पड़ा। विचार इतने स्वतत्र थे कि कट्टर हिन्दू उनसे द्वेप रखते थे। इतने सीधे तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कि उनको दुनियों का भगड़ा फसाद भाता ही नहीं था। पढ़ें लिखे बिलकुल नहीं थे पर उनकी श्रशिक्ता ससार के चिद्धानों की शिक्ता से भी श्रधिक श्रच्छी थी। श्रात्मज्ञान इतना प्रवल था कि ससार की समूची विद्या उनकी मुट्टी में थी।

राम हुण्णाजी का कथन था कि जगन्माता द्या की खान है। उसी की छुपा से मतुष्य ससार के चक्कर में जीता जागता खाता-गीता चल रहा है। जगद्म्या ही हम सबको द्या का मत्र सिखाती है तथा जिस प्रकार माता बच्चे की सेवा करती है उसी प्रकार सेवा का मत्र उसकी हरेक सतान का सीखना चाहिये। किन्तु, प्राणिमात्र के ऊपर द्या कर तथा उसकी सेवा कर, हम किमी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, केवल अपना कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि हम-सब प्रत्येक प्राणी एक ही माँ की सतान है। सबकी आत्मा एक है।

रामकृष्णजी प्राणिमात्र की सेवा के लिये तथा माता के प्रति मनेह छो। मानव काति को अमरत्व की शिचा देने के लिये एक ऐसे महापुरुप की तलाश में थे जो उनके बाद भी उनका अलख जगाता रहे। उन्हें ऐसे शिष्य तथा अनुयायी की बड़ी चिन्ता थी। वैसे तो उनके पास बड़े अच्छे और पहुँचे हुए शिष्यगण थे पर उनमें से किसी में ऐसी प्रतिभा न थी जो चिश्व में हिन्दू धर्म का इका पीट सक।

र्रश्वर की कृपा से यह शिष्य उन्हें मिल गया । इनका नाम था नरेन्द्र या नरेन । ये जाति के कायस्थ थे. सध्यम श्रेणी के एक परिवार में ६ जनवरी, १८६२ को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की ईसाई धर्म तथा पश्चिमीय सस्यता के प्रति 'अनुर क्त थी। बाइविल के विषय में उनके पिता कहते थे कि 'यदि धर्म नाम की कोई वस्तु है तो इस पुस्तक में है।" पिता की स्वतन्त्र विचार-प्रणाली का नरेन्द्र के मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ा। वे अपनी मावुकता की घारा में बह चले। उनके जीवन मर मावुकता तथा तक का सघर्ष चजता रहा पर जब वे कलकत्ता के किश्चियन कालेज से बी० ए० की परीत्ता पास करके निकले, उस समय इनके चित्त में सकल्य-विकल्प की भयकर आधी वह गही थी। मन कहता था कि ईश्वर नहीं है, तर्क कहता था कि शायद हो।

नरेन्द्र अच्छे खिलाड़ी, तैराक, घुड़सवार, गायनकला के मेमी तथा खूबसूरत नौजवान थे। अच्छा कपड़ा पहनने का भी वड़ा शौक था। बगला गीतों को बड़े मधुर राग से गाया करते थे। इसिलेथे, इनके जवान दिल में हर तरह की डमगें उछल रही थी। एक और जवानी थी, आगे बढ़ने की, धन कमाने की और ऐश आराम से जिन्दगी बिताने की भावना थी, दूसरा और ऐसा मपना दोखता था कि दुनियाँ का सब कुछ त्याग कर, कौपीन धारण कर वृज्ञ की छाया के नीचे पड़े रहें। उनको ऐसा लगने लगा कि "वह साधारण कीड़ा सबसे महान हैं जो चुपचाप, प्रतिच्रण, प्रतिपल, परिश्रम के साथ अपना काम कर रहा है, अपने कर्तन्य का पालन कर रहा है।

श्रपनी इस श्रस्त-व्यस्त मानसिक दशा में, गौतम बुद्ध की तरह सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकते रहे। ब्राह्म समाज में भी गये. वहाँ भी शान्ति न मिली। एक दिन वे रामकृष्णजी के पास पहुँचे। सुना या कि यह अपढ़ पुजारी काली की पूजा द्वारा ही पहुँचा हुआ किशेर हो गया है। जय रामकृष्ण ने

इनको देखा तो इनको अलग वरामदे में ले गये श्रीर उनका गला पकड कर रोने लगे। नरेन्द्र घवड़ा गये। रामकृष्ण कह रहे थे—"ससार की सेवा के लिये मैं जिस महापुरुष की तलाश में था, वह तुम ही हो। हे प्रिय, तुम श्रव मुमे मत होड़ा।"

तरेन्द्र की कुछ समक्त में न आया। उन्हें इस वूढ़े से चिढ़ हो गयी और यह सकल्प कर वहा से बिदा हुए कि यहाँ फिर कभी न आवेंगे। इन दिनों इनकी आर्थिक स्थित यदी खराब हो गयी थी। पिता के देहान्त के बाद परिवार निराशय हो रहा था। चूढ़ी माता का भरण पोषण करना था। कुछ समक मे नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ समय बाद इनके पैर अनायास रामकृष्ण परमहस की कुटिया की ओर उठ गये। रामकृष्ण की विजय हुई। नरेन्द्र के चित्त को शान्ति प्हुँची। उनका मस्तक गुरू के चरणों पर कुक गया। वे नरेन्द्र से बदत कर स्वामी विवेकानन्द हो गये। रामकृष्ण के विषय में वे कहते हैं:—"यदि वास्तविक सत्य कुछ है और ससार में यदि दार्शनिकता के बारे में मैंने कुछ भी कहा, तो उसका श्रेय उन्हीं को है— घम अनुभूति की वस्तु है, तक की नहीं।"

१४ अगस्त, १८८६ में रामकृष्ण जी परमधाम को सिधारें विवेकानन्द ने उनके संकल्प को पूरा करने का व्रत लिया। इसकें लिये वे छ: वर्ष तक सन्यासी के रूप मे चारों और घूमकर अपने ज्ञान की वृद्धि तथा आत्मिक शिक्त का सचय करते रहे. और १८६२ में अपने ही संकल्प के अनुसार वे "समाज के अपर एक बम की तरह दूट पहें।"

हिन्दू धर्म के मूलमत्र से पश्चिमीय सभ्यता वालो का परिचित कराने के लिये वे ३१ मई, १८६३ में वम्बई से रवाना हुए और जापान के मार्ग द्वारा, संयुक्त राज्य श्रमेरिका में होने

वाली "धर्मी की महासभा" यानी 'पालीमेट आब रेलिजन्स" में शरीक होने के लिये वहाँ पहुँच गये। किन्तु इनके पास वहाँ न तो खर्च करने के लिये पैसा बच गया और किसी से परिचय न होने के कारण, उस महासमा में हिन्दू घर्म ऐसी साधारण चीज के नाम पर, कोई घुसने देने के लिये तय्यार न था। किन्तु आत्मशक्ति तथा हद संकल्प से अपराजित सन्यासी विजयी हुआ और विवेकानन्द के भाषण से लोग इतने मन्न-मुग्ध होने लगे कि उनका व्वाख्यान सुनने के लिये घटों तक प्रतीचा किया करते थे। श्रमेरिकनों के मन पर हिन्दू धम की महानता की छाप बैठ गयी । वे भारतीय धर्म तथा दर्शन की महानता से श्रवगत हो गये । श्रमेरिका के प्रवास में समय निकाल कर विवेकानन्दजी इगलैंड तथा स्विट जरलैंड कं भी यात्रा कर थाये। अगस्त, १८६५ में इन्होंने श्रमेरिका छोडा था। जनवरी, १८६७ में जब ये सीलोन की राजधानी कोलम्बो पहुँचे, इनका नाम ससार के हर कोने में फैल चुका था। कोलम्बों से मद्रास तक और मद्रास से कलकत्ते तक, भारतीय बड़े उत्साह से इनका स्वागत कर रहे थे। उनको अपने राष्ट्र का एक दैवी दूत मिल गया था। विवेकानन्द के जीवन का मुख्य कार्य पूरा ही चुका था। ससार को हिन्दू घम तथा उसकी महानता का ही पता नहीं चला, वह आत्मा तथा आवागमन का सिद्धान्त सुन कर उस पर विचार करने लगा था। कलकत्ता पहुँच कर उन्होंने रामकृष्ण के सेवा-मंत्र को

कलकता पहुँच कर उन्होंने रामकृष्ण के सेवा-मंत्र को कार्यरूप में परिणत करने के लिये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पहले तो सन्यासियों ने इसे दुर्नियां के वधन में फंसाने वाली चीज सममकर इसमें पड़ना अस्वीकार किया। पर, अन्त में वे सेवा की महानता का रहस्य सममकर इसमें भाग लेने के लिये तत्पर हो गये। आज रामकृष्ण मिशन की शाखाये भारत के कोने-कोने में फैली हुई हैं और रोगी, भूखे, अविहिज अपढ़, अलूतो की सेवा कर रही हैं। पहला आश्रम कलकता के निकट वेलूर में तथा दूसरा अल्मोड़ा के जिले में मायावती नामक स्थान पर खुला. रामकृष्णजी के स्थान कालीघाट तथा वेलूर मठ की यात्रा सबको करनी चाहिये।

विवेकानन्द जी अत्यधिक परिश्रम तथा काय करते थे।
उनका उद्देश्य था कि च्यामगुर जीवन में लेशमात्र भी
आलस्य नहीं करना चाहिये। पश्चिमीय सभ्यता को
अपने धर्म की महत्ता पूरी तरह मममने के लिये, जून १८६६
इन्होंने अमेरिका की दूसरी यात्रा की पर इस परिश्रम को वे
प्यादा बरदाश्त न कर सके और दिसम्बर १६०० में ही उनको
भारत वापस आना पड़ा। उन्हें मधुमेह का रोग हो गया था
और इसी कारण ४ जुलाई, १६०२ को, ४० वर्ष की भरी जवानी
में ससार में उथल पुथल मचाकर तथा भारतीय हिन्दू समाज
में नयी जान फूँक कर, वे ससार से चल बसे। किन्तु, उनकी
आत्मा, उनके कार्य अजर अमर हैं। यह अवश्य है कि यदि
वे दस वर्ष और जीवित रहते तो भारत के समाज का इतिहास
ही कुछ और होता। वे केवल धर्म प्रचारक न थे। सामाजिक
कुरीतियों के प्रति विद्रोह उन्होंने सिखाया था तथा स्त्राधीनता
की भावना को भी उन्होंने जगाया था।

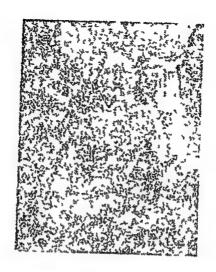

#### स्वामी दयानन्द सरस्वती

आर्यसमाज भारत की बहुत ही महत्पूर्ण तया ठीस कार्य करने वाली सस्था है, देश न्यापी इसकी शाखाओं ने राजनैतिक जागृति तथा समाज सुधार का अनोखा काम किया है। शिक्षा के ज्ञेत्र में, इसकी अञ्चलाया तथा इसके नियन्त्रण में परिचालित द्यानन्द एग्लो वैदिक स्कूल तथा कालेजों ने सराहनीय सेवा की है। हिन्दी का प्रचार तथा हिन्दुओं में हिन्दुत्व का जोश भरने का इसका कार्य हम कभी नहीं भूल सकते। सस्था का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब हिन्दू समाज में मूर्तिपूजा ने ऐसा रूप प्रहण कर लिया था जिसमें उसका वास्तविक तत्व लोग भूल गये थे। कमकांड ने कुकमों का रूप ले लिया था और वाल-विवाह, विधवाओं के साथ अत्याचार, क्रूआइत आदि को सन्तातन धर्म का रूप दे दिया गया था। हिन्दू धर्म,

"तुम छुए, मैं छुआ" हो रहा था और लोग घडाघड अपना धर्म छोड़ रहे थे। वैदिक धर्म अज्ञानवश भूल सा गया था। उस समय आवश्यकता ऐसे महापुरुष की थी जो भारत को, हिन्दू समाज को, हिन्दू धर्म को जगा दे और उसकी सम्मिलित तन्द्रा को दूर कर दे। यही कार्य स्वामी द्यानन्द सास्वती ने किया। हम उनके धार्मिक सिद्धान्तों से मतभेद रख सकते हैं पर उनके तथा उनके महत्वपूर्ण कार्यों और उनके महान प्रन्थ "सत्यार्थ प्रकाश" के प्रति भारत सदैव कृतज्ञ और आभारी रहेगा।

१२३ वर्ष पूर्व, सम्वत् १८६१ में, गुजरात के मोरवी राज्य के टकारा इलाके में 'जमेदार'' (एक प्रकार से तहसीलदार) करसनजी लालजी तिवादी को एक पुत्र हुन्ना, जिसका नाम रखा गया मूलशकर करसनजी। प्यार में इस बालक को मूलजी कहते थे। यही बालक हमारे ट्यानन्द सरस्वती हैं। करसनजी लालजी सामवेदी श्रौदीच्य बाह्मण थे पर शकर भक्त होने के कारण यजुर्वेद को बहुत मानते थे। बालक मूलजी की पांच वर्ष से ही शिचा प्रारम्भ हो गयी श्रौर थोड़े ही दिनों में इन्होंने वेद के श्रनेक मन्त्र तथा श्लोक इत्यादि कठस्थ कर लिये। ८ वे वर्ष उनका यज्ञीपवीत सस्कार हुआ। पिता ने अपने पुत्र को शिव्भिक्त में दीचित करना प्रारम्भ कर दिया।

इनकी १४ वर्ष की उम्र में, महाशिवरात्रि के दिन माता के मना करने पर भी, पिता ने इन्हें उपवास कराया और रात्रि को शिव मन्दिर मे रात्रिजागरण तथा पूजन के लिये लिवा ले गये। यहाँ पर बालक मूलजी तो त्रत दृटने के भय से नींद रोके बैठे रहे पर उनके पिता तथा अनेक पहित सो गये। बालक मूलजी के मन में शंकर की मूर्ति पर चूहों को दौड़ लगाते तथा मन्दिर के पुजारियों को सोते देखकर यह शका उत्पन्न हुई कि जगत् के स्वामी पर चूहे कैसे चढ़ सकते हैं ? श्रीर पडितों में इतना भी श्रात्मवल नहीं है कि एक रात की नींद रोक सकें। उनके मन में इतने प्रश्न उठने लगे कि वे श्रपने को रोक न सके श्रीर उन्होंने श्रपने पिताजी को जगाकर उनसे श्रनेक प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। अन्नकर पिता ने उन्हें घर भेज दिया श्रीर वहाँ जाकर मूलजी ने श्रपना ब्रत भग कर दिया।

इस प्रकार बचपन से हा मूलजी के सन में धर्म की जिज्ञासा तथा उसके प्रति तर्क, वितकं प्रारम्म हो गया। श्रपनी यहन तथा चाचा की मृत्यु से उनके मन में मृत्यु से बचने का उपाय हूँ हने की धुन सवार हुई। पुत्र की चित्त-वृत्ति माता से छिपी न रही। वे यह समम गये कि इसके मन में भयकर उथल पुथल मच रही है। इस प्रकार की वृत्ति के विरोध के लिये गृहस्थाश्रम की वेड़ी डाल देना ही सबसे सरल उपाय सममा जाता है। इसलिये वे उनके विवाह की सोचने लगे। इस समय मूलजी २० वर्ष के युवक हो चुके थे। पिता माता इस बात पर तुल गये कि लड़के का ज्याह कर दो। लड़का इस बन्धन में पड़ता की कि लड़के का ज्याह कर दो। लड़का इस बन्धन में पड़ता की हता था। एक रात मूलजी चुपचाप घर से भाग म्हागत सही

सत्य की खोज में, जीवन का, मनुष्य का, धर्म का असला तत्व दूं द निकालने के लिये मूलजी घर से निकल पड़े थे। एक आम में पहुंच कर सन्यासियों के साथ । मलकर उन्होंने गेकआ वस धारण कर लिया। पर इनके थिता ने सिपाहियों सहित वहाँ जाकर इन्हें पकड लिया और घर लाये। पर, जिज्ञासु मूलजी का मन घर पर न लगा। तीसरे दिन वे फिर भाग निकले और चारों ओर पंडित, साधु, सन्यासी से मिलते और अपनी धार्मिक पिपासा शान्त करने की चेव्टा करते कराते वे सन्यासी पूर्णानन्द सरस्वती के पास पहुँचे। इन्हों से दीना लेकर

वे पूर्णे सन्यासी हो गये श्रौर इनका नाम दयानन्द सरस्वती रखा गया।

योगाभ्यास की गुह्यतम गुत्थियों की जानकारी के लिये स्वामी द्यानन्द ने भारत में लम्बा भ्रमण किया। हिमालय के के घोरतम स्थानों में घूमते हुए वे बड़े बड़े साधु महात्माओं से मिले पर जिस चीज की तलाश थी वह इतनी दुर्जम है कि उसके लिये कठिन तपस्या की श्रावश्यकता होती है। स्वामी जी का इन दिनों का जीवन घोर तपश्चर्या व साधना का था। ब्रह्मचर्य तथा लगन के तेज से पर्वत तथा कन्दरास्त्रों की श्रालो-कित करते हुए वे उत्तर भारत छोडकर, सच्चे योगी की तलाश मे नर्भदा तट के जगलों में पहुंचे और यहाँ तीन वर्ष तक भटकते रहे। अन्त में,भारत का अधिकांश कोना छान डालने के बाद भगवान् ने इनकी पुकार सुनली श्रीर सवत् १८१७ में मथुरा में योगिराज विरजानन्द जी से मेंट हुई। ढाई वर्ष तक इनके चरणों में बैठकर दयानन्द जी ने प्रकांड पांडित्य उपार्जन इनके कर लिया। दीचा के उपरान्त गुरु जी ने गुरु द्विणों के रूप में केवल इनसे यही मांगा कि मत मतान्तरों तथा ितिया रें पीड़ित हिन्दू समाज का वे उद्धार करें और पुन: वैक्ति सभ्यता -का मंडा कँ चा करायें। स्वामीद्यानन्द ने गुरू की आहा पालन का वचन दिया और उनसे आशीर्वाद लेकर कार्यनेत्र में चतर पड़े।

थोड़े ही समय में ४० वर्ष की उम्र वाले इस प्रवल ब्रह्मचारी साधु ने भारत में ख्याति प्राप्त कर ली। इनके ज्याख्यानों में इतनी सचाई, हृद्य की पुकार तथा ज्ञान की गहराई होती कि जो सुनता वही सुग्ध हो जाता और बड़े बड़े विद्वान् पंडित इनसे तर्क करके जीत नहीं सकते थे। चारों जोर ज्ञान,प्रचार करते करते स्वामी जी कुंभ मेला के अवसर पर, सवत १६२३ में हरद्वार पहुचे। वहाँ उन्होंने भीमगोड़ा स्थान पर "पाषड चंडनी सभा" का आयोजन किया। इनका व्याख्यान सुनने के लिये हजारों की भीड़ लगती थी। वैदिक धर्म के प्रतिपादन के जिये यहाँ सुनहता अवसर मिला।

स्वामी जी अचार कार्य करते हुए काशी, प्रयाग, कलकचा आदि होते हुए पश्चई भी गये और वस्वई में इनके भक्तों में महादेव गोन्विद रानां नामक महापुरुष का नाम भी उल्लेख-नीय है। प्रथम आर्यसमाज की स्थापना वस्वई में ही, शनिवार, चैत्र शुदी ५, सम्वत् १६३२ को हुई। दिल्ला भारत की यात्रा समाप्त कर स्वामी जी उत्तर भारत आये। वे लगातार यात्रा ही करते रहते थे और उन्होंने भारत का कोना कोना छान डाला था। उस समय इनकी इतनी ख्याति हो गयी थी कि थियोसि-फिक सोसायटी की जन्मदात्री मैडम व्लेवहस्की तथा महा पंडिता रमावाई इनसे मिलने आई। कई राजा महाराजा भी इनके चेले हो गये थे जिनमें महाराजा बड़ोदा, महाराजा शाहपुरा आदि का नाम उल्लेखनीय है।

जोधपुर नरेश महाराजा यशवत सिंह ने स्वामीजी का बढ़ा स्वागत सत्कार किया तथा उनके सामने वे फर्श के झलावो झासन पर वैठते ही न थे। स्वाजी को भी इनसे स्नेह हो गया था, एक दिन वेश्या नन्हींजान महाराज से मिलने आई और वेष्टा करने पर भी महाराज उसको स्वामीजी की ऑलों से न हिएा सके। ब्रह्मचारी तपस्वी साधु ने महाराजा को बहुत फटकारा। उस वेश्या ने अपने इस शत्रु से बढ़ता लेने का निश्चय किया। उसने षड्यत्र करके स्वामीजी के पीने वाले दूध में विष मिलवा दिया। महापुरुष को वमन व दस्त होने लगी। पर, सब कुछ जानकर भी उन्होंने अपराधियों को जमा कर दिया। दूध देने वाले रसोइया जगन्नाथ ने अपना अपराध उनसे

स्वीकार कर लिया पर चमा ही तो साधुओं का श्राभूपण होता है। स्वामीजी ने उसे कुछ रुपये दिये श्रीर चुपचाप राज्य से चते जाने की सलाह दी।

चिकित्सा तथा वायुपरिवर्तन के लिये स्वामीजी छायू पर्वत चले गये। वहाँ भी हालत न सुधरी तो छजमेर छाये। वहीं पर सम्बत् १६४० कार्तिक कृष्ण पूर्णिमा-दीपावली के दिन, मानव चोला छोड़ कर वे छात्म स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गये। भारतवर्ष शोक में ह्व गया। देश की विभूति, उसे जगाने वाली महान् छात्मा तथा वैदिक सभ्यता का प्रचड प्रचारक ससार से चला गया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती के वाद, उनके सम्प्रदाय वालों मे, आर्थ समाज, हिन्दू समाज तथा पराधीन भारत की सबसे अधिक सेवा करने वाले स्वामी श्रद्धानन्दजी हुए हैं।

# सुधारक तथा विद्यान

#### कालिदास

महाकि कालिदास ससार के सर्व श्रेष्ठ कि हैं। विश्व के पंडितों ने यह स्वीकार कर लिया है कि इनके समान हृदय-स्पर्शी किवता किसी की नहीं है। इनकी मुख्य रचनाओं का प्राय: सभी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। जब तक भारत का सम्पर्क पश्चिमीय देशों में नहीं हुआ था, हमारे रह्मों का लोगों को पता भी न था। पर, ब्यों ही हमारी विद्या के भड़ार का हार खुल गया और पश्चिम ने इस अपार राशि को देखा, वह उसे लूटने के लिये दूट पड़ी।

इनकी समी रचनाओं का अभी तक पूरा पता नहीं चल सका है। कुछ विद्यानों का ऐसा भी विचार है कि कुछ रचनाये दूसरों की है पर यश के विचार से कालिदास का नाम लेखक के रूप में दिया गया है। इनके महाकाट्यों में रघुवश, कुमारसंभव, मेघदूत तथा ऋतुसहार मुख्य हैं तथा नाटकों में अभिज्ञान शकुन्तल, विक्रमाव शीय तथा मालविकाग्निसित्र नामक ही तीन नाटक हैं। इनका सव अ उठ प्रनथ अभिज्ञान शाकुन्तल सममा जाता है श्रोर यह बहना श्रनुचित न होगा कि शेक्सपियर का कोई नाटक इसके जोड का नहीं है।

शक्तन्तला का प्रथम अप्रेजी अनुवाद सन्, १७८६ में हुआ था। १७६१ में जर्मन तथा १८३० मे फ्रेंच अनुवाद पकाशित हुन्ना। विक्रमोर्चशीय का प्रथम त्रानुवाद जर्मन माषा मे सन् १८३० में प्रकाशित हुआ। अमे जी अनुवाद सन् १८५४ मे इपा। तीसरा नाटक मालविकान्निमत्र इतना उचकोटि का नाटक नहीं है जितने ऊपलिखित प्रथम हो। पर, यह भी साधारण रचना नद्दी है। इसमें चरितनायक अग्निमित्र तथा नायिका मालविका का चित्रण बहुत ही सुन्दर हुआ है इसका मर्व प्रथम अनुसाद सन् १८४० में हुआ था। मेघदृत का अनुवाद मन् १८१३ में अंग्रेंजी मे छपा था। "नलोदय" का प्रथम नर्भन अनुवाद सन् १८३० में छपा। इस प्रकार यह प्रकट ै कि १८ वीं सदी के अन्त से १' वीं सदी के मध्य तक, क्यों ही पाश्चात्य देशवालों को हमारी भाषा की इन निधियों का पता पता, वे छपने साहित्य को इन खजानों से भरने तारी और ब्रोप में कांकिदास के प्रन्थों के अनुवाद की धूम मच गयी। प्रसिद्ध जर्मन महाकृषि गेटे ने शक्तुन्तला का अनुवाद पढकर भग्न होकर कहा था कि—"यदि तुम युवावस्था के फूल धौर श्रीढावस्था के पता और छान्य ऐसी साम्रिप्रयाँ एक ही स्थान पर स्थोजना चाहो जिनका आतमा पर प्रभाव पड़ता हो, उसकी व्यास बुमती हो, उसे शान्ति प्राप्त होती हो यानी यदि तुम म्बर्ग और मत्यीलोक को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो" नो मेरे मुख से साहसा एक ही नाम निकल पडता है-"शकुन्तला"।

कालिदास के प्रथों की समीचा करने का यहाँ पर स्थान नहीं है चनमें साहित्य तथा शृगार की ऐसी प्रचुरता है कि पाठक का हृद्य मधुर कंपन से आन्दोलित हो उठता है। में घदूत में जब विरही यन ने मेघों को दूत बंनाकर अपनी पत्नी के पास सदेश भेजा है, उमकी एक एक पंक्ति अद्भुत है। अतुल है। एघुव शा में रघुव शी राजाओं का चित्र चित्रण कमने के बहाने उदार पुरषों का आदर्श जीवन जनना के सामने रखा गया है। हरेक अन्य का अपना अलग महत्व तथा मृत्य है। संस्कृत साहित्य से इनके अन्यों का अतना अदूट सबंध है कि संस्कृत साहित्य से इनके अन्यों का अतना अदूट सबंध है कि संस्कृत वाङ्मय की शिचा का कालिदास के अन्यों से ही आरम्म होता है। इनको काव्य शास्त्र में उपमा या उदाहरण का राजा कहते हैं। यह सत्य है कि इनके ऐसी सुन्दर तुलना तथा मिसाल कोई नही दे सका है। कालिदास के प्रसिद्ध टीकाकार मिल्लनाथ ने सत्य ही कहा है:—

कालिदास गिरां मारं कालिदास सरस्वती। चतुर्मुं कोऽथवा ब्रह्मा विद्धिर्नान्ये तु यादशाः।।

अर्थात् कालिदास की वाणी के सार को आज तक केवल तीन व्यक्तियों ने समका है। ब्रह्मा, सरस्वती तथा स्वय कालिदास। इनके गूढ़ प्रंथों का अर्थ लगाना बड़ा कठिन काम है। पर इन प्रन्थों में गूढ़ता या केवल काम व शृंगार ही नहीं भरा पड़ा है। उन्हीं में अमुल्य उपदेश भी भरे पड़े हैं जैसे:—

श्रनुभेवति हि मृथ्नी पादपस्तीत्रमुष्णे शमयति परितापं छायया सिश्रतानाम्।

(वृत्त अपने सर पर गर्मी सह लेता है पर अगनी छाया से श्रोरों की गर्मी से रज्ञा करता है।)

२-याख्रा मोघा वरमिष गुर्णो नाधमे लब्धकामा।

(सडजन से निष्फल मॉगना भी श्रच्छा है पर नीच से मॉगने में याद सफलता हो भी तो ऐसी याचना उचित नहीं।)

३-एकोहि दोषो गुण सन्निपाते। निमञ्जतोन्द्रो किरणेष्विञ्ज ॥ (गुणों के समूह में एक दोष वैसे ही छिप जाता है जैसे चन्द्रमा की ज्योति में उसका कलक।)

भारतीय समाज के आदुर्श का कितना सुन्दर प्रतिपादन है ?-

त्यागाय समृतार्थ। नाम् सत्यायमितभाषिणाम् यशसे १ विजगीष्णां प्रजाये गृहमेषिनाम् शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयेषिणाम वार्षक मुनिष्टतीना योगेनान्ते ततुत्यजाम।

व्यक्ति तथा समाज दानों के लिये उपयोगी इन श्रमूल्य पंक्तियों का सरल सुन्दर अर्थ है। कालिदास का श्रादर्श-नरेश त्याग के लिये धन इकट्टा करता है, सत्य के लिये मितभाषी है (ज्यादा बोलने से मिथ्या भाषण न हो जावे , यश के लिये विजय की कामना करता है, परापहरण के लिये नहीं। गृहस्थी में प्रवेश कर श्रमनी वामना नहीं पूरी करता, सतान उत्पन्न करता है। बचपन में विद्योपाजन, जवानी में जीवन का सुख, बुढ़ापे में ससार के प्रपच से मुँह मोड़कर मुनिवृत्ति श्रीर मृत्यु द्वारा मोन्न को प्राप्त करता है।

हारा मोच को प्राप्त करता है।

इस महान आदर्श पर आज कितने नरेश या उनकी प्रजा
चल रही है १ पर, भारतीय इतिहास कहता है कि कालिदास
के आश्रयदाता विक्रमादित्य ऐसे ही नरेश थे। विक्रमादित्य
तथा विक्रमीय सम्वत् के प्रवर्तक नरेश कब पैदा हुए जब यही
तय नहीं है तो यह कहना कठिन है कि कालिदास का जन्म
कब हुआ था तथा इनका काव्य काल कब था। विक्रमादित्य के
विषय में बड़े बड़े सिद्धान्त तथा शास्त्रीय विवेचन हो चुके हैं
और यही नहीं तय हो पाता है कि कौनसा वास्त्रविक काल
उनका माना जावे। अधिकांश मत यही है कि गुप्त युग में

चन्द्रगुप्त द्वितीय नामक पराक्रमी नरेश ने भारत दिविजय कर स्थानी उपिय विक्रमादित्य रखी थी और पूर्व प्रचलित मालव सम्वत् का नाम विक्रम सम्वत् कर दिया था। उन्हीं के नव रत्नों में कालिदास थे। यही निर्णय सबसे ठीक प्रतीत होता भी है क्योंकि इस युग के बाद फिर उतना प्रतापी राजा हर्ष ही हुआ और हर्ष के समय भारत विद्या तथा साहित्य की उस सीमा को नहीं पहुँच पिया था जो चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय। यशोवम्मा (लिलतादित्य) का समय सन् ६६३ से ७२६ तक है। इनके समय में वाक्पितराज और भवभूति ऐसे प्रकांड किव हो गये हैं। भवभूति की रचनाओं पर कालिदास का छाप स्थान-स्थान पर मिलती है। अतएव कालिदास अवश्य काफी पहले पैदा हो चुके थे। इसिलये कालिदास का समय सन् ३७४ मानना ही उचित होगा। किन्द्र, इनके जीवन के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं

मिन्तु, इनके जीवन के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं मालूम है। कथा तो यह है कि अपद ब्राह्मण थे जिनका विवाह घोखा देकर एक विदुषी कन्या से करा दिया गया था। उसे पहली भेट में ही मालूम हो गया कि वह एक मूर्ख के साथ व्याही गयी है। अतएव कालिदांस घर से निकाल दिये गये। इस घटना से इन्हें इतनी ग्लानि हुई कि काशी जाकर बड़े परिश्रम से विद्याध्ययन किया और दैवी प्रतिमा तथा सरस्वती की कुपा से ससार के सर्वश्रेष्ठ कवि बन गये। इनके विषय में यह भी अचलित है कि बड़े विलासी तथा आरामतलब आदमी थे। हरेक कि से कोई न कोई विशेषता तो होती ही है।

् इससे श्रधिक इस महापुरुष के जीवन के सम्बन्ध में हमे कुछ नहीं मालूम है किन्तु, इनकी रचनाएँ, उनके द्वारा संस्कृत साहित्य तथा उसके भी द्वारा भारतवर्ष चिरजीवित है श्रीररहेगा।



#### राजा राममोहन राय

प्राचीन भारतीय अथवा हिन्दू सभ्यता में समय पाकर जो कमागत दुर्गु हो त्यीर खरावियाँ पैदा होती गई तथा उनके सुधार के लिये किस प्रकार महापुरुप जन्म लेते गये और हमारें धर्म को, हमारी शिष्टता और सदाचार को भ्रष्ट होने से बचाते गये, इसकी कुछ जानकारी हमारे पिछले अध्यायों से प्राप्त हो गयी होगी। धर्म एक है, सत्य एक है। पर समय काल के अनुसार उसमें योखा वाहरी परिवर्तन होता ही रहता है और होना भी चाहिये। पर, जब यह परिवर्तन ऐसा हो जावे कि लोग मूलितत्व को ही मूल जावे तो वास्तव में समाज का पत्तन प्रारम्भ हो जाता है। यही दशा १६ वीं सटी में भारतवर्ष की हुई। पश्चिम की सभ्यता के सम्पक में आकर जहाँ एक सम्प्रटाय अपने धर्म तथा रीति-रिवाजो से घृषा करने लगा था, वहीं

हिन्दू-समाज का एक बहुत बड़ा श्रंग श्रशिचा के कारण कोरी मुत्ति पूजा श्रीर उसके बाहरी श्राडम्बरों मे इतना उलक्ष गया था क अपने वेद पुराग सब कुछ भूल वैठा था। मृत्ति-पूजा एक ऐसा साधन है, ऐसा मार्ग है जिससे ईश्वर तक पहुँचने का सहारा मिलता है। यह स्वतः सम्पूर्ण चीज नहीं है। मगवती काली के चरणों में बैठ कर परमहंस रामकृष्ण ने पर जा का तत्व पहचाना था। पर जो न्यक्ति केवल मृत्ति के बाहरी शृंगार, सजावट, नाच गाने मे फस जाता है, वह असली तत्व को ही खो बैठता है। १६ वीं सदी में यह दशा केवल हिन्दुओं की ही नहीं, मुसलमानों की भी हो रही थी। मुसलमान भी अपनी हुकूमत खोकर, गुलाम वन कर, अपने मजहब के असली उसूलों को भूल चले थे और किनस्तानों पर जलसे, माड-फूंक, फातिहा आदि में ही धर्म का असली रूप देख रहे थे। हुकूमत के घम ड में तथा हरेक हिन्दुस्तांनी को नीची निगाह से देखने की श्रादत पड जाने के कारण, ईसा मसीहं के पंवित्र धर्म को भूलकर ईसाई भी इधर उधर के रीति-रिवाजों के पचड़े में जकड़ गये थे इन सवको, १६ वीं सदी के प्रारम्भ में, सीधे तथा सही रास्ते पर लाने का श्रेय केवल एक व्यक्ति को है। उनका नाम था राममोहन राय।

राममोहन राय भारत के सब से बढ़े समाज सुधारकों में से है। हिन्दुओं में फैले हुए पाषंड तथा वितर्ण्डाबाद को देखकर इन्हें बढ़ा जोभ हुआ था। वेद 'तथा उपनिषद् के अध्ययन से इनकी आँखें खुल गयी थीं और 'ईश्वर एक हैं' का सिद्धान्त मन पर प्रमाव कर गया था। प्रचलित मूर्ति पृजा के प्रति इनके मन में विद्रोह उत्पन्न हो गया था और अपद् पुरोहितों के प्रति घृणा हो गयी थी। इसी विचार धारा के कारण इनकी अपने पिता से अनवन हो गयी और राममोहन

इधर-उधर भारत में घूमते रहे। तिव्वत तक गये थे। तीन वप के बाद जब वे घर लौटे तो पिता ने बड़े प्रेम से इनको पुनः अपने पास रख लिया पर, पिता के कट्टर वैष्णव परिवार में तथा माता के कट्टर शाक्त-कुलमें, इनके विचारों का कौन आदर करता। 'ईश्वर एक हैं" और ससार में मव कुछ मिथ्या है। जप-तप मूर्ति पूजा आचार-विचार का वर्तमान रूप सब भूठ है—ऐसी बातें कहने वाले की कौन सुन सकता था। इस समय इनकी अवस्था २० वर्ष की हो गयी थी और वे काशी चले गये जहाँ उन्होंने १२-१४ वर्ष तक रहकर घोर अध्ययन किया। इनका जन्म २२ मई, सन् १७०२ मे, हुगुली जिले के कुष्ण

नगर के निकट राधानगर में हुआ था। कुलान ब्राह्मण परिवार था जिसका बगाल की नवाबी में काफी आदर था। इनके दादा श्री त्रजविनोद चद्योपाध्याय नवाब सिराजुद्दौला के महत्वपूर्ण कारबारी तथा दरवारी थे। पर नवाब से कुछ अनवन हो जाने. के कारण नौकरी छोडकर घर चले गये थे। उनके पाँच लडक थे। पॉचर्वे लडके रमाकान्त ही राममोहन राय के पिता थे। षचपन से ही वालक में प्रतिभा के समूचे लज्ञण देखकर उसे काफी अच्छी शिचा दिलायी गयी और बंगाली, अरबी, फारसी, के र्ञ्चातिरिक्त काशी भेजकर संस्कृत की शिचा भी दिलायी गयी। श्ररबी, फारसी की शिचा पटना में प्राप्त की थी। उस समय इन भाषात्रों की शिचा का पटना हा केन्द्र था। २४ वर्ष की श्रवस्था सं उन्होंन श्रय्रोजी सोखना भो शुरू किया श्रीर सन् १५०३ तक वे अप्रेजी में पहित होगये थे। क़ुरानशरीक इत्यादि मे भी अच्छे पहित थे तथा ईसाई मजहब की असितयत जानने के तिये इन्होंने यूनानी तथा हिन् जवान मा श्रच्छी तरह सीखाँ था। सरकृत, ऋरबी, फारसी, ऋषेजी सभी माषाओं में इनके उच्च कोटि के प्रथ उपलब्ध हैं।

सन्, १८०३ मे, इनके पिता की मृत्यु होगयी। अब राममोहन ने काशी छोड़ दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी फिलेक्टर के आधीन क्लर्क का काम ले लिया। हिग्बी फाइब जिला रंगपुर के कलेक्टर थे और राममोहन के काम से ऐसे असल हुए कि कुछ ही समय में उनको महक्मा माल में सब से यहा देशी अफसर बना दिया गया यानी वे "दीवान" हो गये। रंगपुर में ही रहते समय राममोहन ने जैनियों के कर्ल्स् तथा अन्य अंथों का अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त वे पंडितों से वादाविवाद भी किया करते थे तथा अहै त निराकार ईश्वर के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते रहते थे। इस प्रकार के वादाविवाद में विद्वन्यख्ली इनके सामने ठहर न पाती फलतः पुराने दिक्यानूसी पंडित इनके बहुत खिलाफ होने लगे। यही नहीं, उनकी शिकायतों के कारण इनकी माता तारिणी देवी भी इनसे अप्रसल होगर्थ भीं। माता की अप्रसलता के कारण राममोहन को घर पर रहना भी सम्भव न रहा।

अस्तु, १८११ में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत का वड़ा भारी कल्याण ही किया। उन दिनों बगाल में तथा भारत के कुछ छौर छंशों में यह प्रथा चल निकली थी कि पित के मरने के बाद चाहे खी की इच्छा हो या न हों, उसे पित की चिता पर बैठकर सती होना ही पड़ता था। राममोहन के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु पर उनकी खी भी चिता पर बैठीं पर जब आग लगादी गयी और उनका शरीर भस्म होने लगा तो दर्द व पीड़ा के कारण वे चिता से उतर कर भागना चाहती थीं। इस पर लोगों ने वाँस से मार-मार कर उनको चिता पर से न उतरने दिया छौर घडी-घटा-शंख की तुमुल ब्वनि में उनका, चीत्कार और उदन सुनायी तक न पड़ा। इस दर्दनाक तथा अमातुषिक अत्या-चार को धर्म के नाम पर होते देसकर राममोहन की अन्तरात्मा कॉप उठी, विद्रोह कर बैठी। उस महापुरुष ने, उसी मंसय सकल्प किया कि इस प्रथा को नष्ट करके ही दम लूँगा। उनके अवेले आन्दोलन का ही परिणाम था कि घोर दिक्तयानूसी पिडसों के अत्यधिक विरोध करने पर भी, तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम वेटिंक ने इस प्रथा को ही ग्रीर-कानूनी घोषित कर दिया तथा सन् १८२६ में "सती कानून" पास हुआ।

श्रस्तु, सन् १८१० में राममोहन जी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने यह देखा कि जिस उद्देश्य को पूरा करने का समाज, साहित्य तथा जनता की सेवा का वे सकल्प ले चुके हैं, वह सरकारी नौकरी में रहते पूरा न हो सकेता। श्रतएव काम छोड़कर वे माता के पास रहने चले गये थे, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। सता की घटना के वाद वे पूर्ण तः सामाजिक सेवा तथा सुधार में जुट गये। सन् १८१४ में कजकत्ते मे स्थाया रूप से रहने लगे।

सन् १८०३ में उनकी पहली पुस्तक फारसी में प्रकाशित हुई
थी "तुहफत-उल-मुवाहदीन" अर्थात् एकीश्वरवादिया को एक
भेंट। इसके वाद तो इनके अनेक प्रथ निकले। उपनिपदों का
मूल संस्कृत संस्करण प्रकाशित कराया। बगला, उद्दू तथा
अप्रेजी में वेदान्त के सिन्नप्त सिद्धान्त प्रकाशित किये। सन् १८१४
में बंगला में वेदान्त सूत्र की भाषा टीका प्रकाशित की। सन्
१८१६ में केन तथा कठ-उपनिषद् का बंगला तथा अप्रेजी शृतुवाद प्रकाशित किया। १८१७ में हिन्दू एकीश्वरवाद पर प्रत्थ
निकाला। इसके अलावा, बगला भाषा में साहित्यिक पोथी,
उयाकरण, ज्योतिष, गणित, आदि पर भी प्रन्थ निकाले। इस
प्रकार राममोहन राय ने इकेले, अपनी क्रलम से, हिन्दू वेदान्त
का भूला हुआ सार तत्व सबके सामने रख दिया। अप्रेजी
﴿ पश्चमीय सभ्यता वाला ) के लिये भी इस महान धर्म से

परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। वंगला साहित्य धनी हो गया। वास्तव में वंगला साहित्य की रूप-रेखा रामग्रोहन के समय से ही बनना शुरू हुई। किन्तु, यह सममना भूल होगी कि इनकी रचनाये केवल धर्म के विषय पर ही होती थीं। मार-तीय महिलाओं की दुर्दशा देखकर, उनके हितों की रचा के लिये, सन् १८२२ में प्रकाशित इनका अन्य "महिलाओं के प्राचीन श्रिषकारों के नवीन श्रप-हरण पर सित्तप्त विचार"—पठनीय और माननीय है। इस अंग्रेजी मन्य ने उस समय धूम मचा दी। उसी प्रकार, "वंगाल में "पूर्वजों की सम्यित में हिन्दुओं मे उत्तराधिकार" पर इनका निबन्ध इनकी कानूनी लियाकत तथा सर्वतोमुखी प्रतिमा का साची है।

केवल हिन्दू धर्म पर ही उनकी क़लम नहीं चली। सन् प्रैं पर भे "ईसा की शिला, शान्ति तथा सुख की प्रदर्शिका" नामक अंग्रेजी ग्रन्थ के प्रकाशित हाते ही दिकयानूसी पादरी बिगढ़ उठे थे सिरामपुर के पादरियों ने बड़ा हो हल्ला मचाया। ईसा की शिलाओं में से प्रचालत ईसाई जादू-टोना रीति-रिवाज को निकाल देने से पादरी काफी नाराज थे। उसके बाद ही इनका इसी सम्बन्ध मे दूसरा ग्रन्थ निकाला। 'पर विवेकशील अग्रेज एक हिन्दू बिद्धान् की कलम से ऐसी गवेषणापूर्ण तथा उचित पुस्तक को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और ईनका बड़ा आदर करने लगे थे।

राममोहनजी का मन्त्र था कि "सब धर्मों में तात्विक एकता है। सब धर्म एक हैं। सभी पैगम्बर, अवतार या धर्म-प्रवारक आदरणीय हैं।"

"एक सद्विप्रा वहुचा वद्नित"

"एक ही महान पुरुष को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जा रहा है। ससार में सब भाई हैं। वन्धु हैं। उम ईश्वर की उपासना का एक समान गृह होना चाहिये जाँ विना किसी रोक-टोक-के सभी पुजारी उपासना कर सकें।" इसी विचार से उन्होंने एक सर्व-व्यापक विश्वमंदिर का आयोजन किया श्रोर २३ जुलाई, १८२३ को उस "एक-मात्र सर्वस्व" का मन्दिर खुल गया। भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में यह अमृतपूर्व घटना थी। प्रसिद्ध ब्रह्म-समाज का यहीं से प्रारम्भ होता है। श्रागे चल कर, इसी मन्टिर में महात्मा देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा श्री केशवचन्द्र सेन ऐसे प्रतिभाशाली तथा धुरंघर विद्वानों ने वैठ कर "परमात्मा एक है" का श्रत्वख जगाया था। यह मन्दिर विवेकशील, बुद्धि-मान, प्रगतिशील तथा नवीन भारत का उद्गम स्थान होगया।

राममोहन जी भारत के सर्वप्रथम राजनितक नेता भी थे। उनका विचार था कि जब अंग्र जी राज्य भारत में आगया है तो ऐसा ध्यान रखा जावे कि उसके द्वारा अपने देश की हानि न हो। पिरचम और पूर्व की सभ्यता के मेल में हम पिछड़ न जावें। इसका उन्हें बड़ा ख्याल था और वे बड़ी निर्भीकता के साथ राजनैतिक अधिकारों के लिये सघष करते थे। भारतीयों को अग्रे जी शिचा आप्त कर एक प्रगतिशील भाषा से सम्पर्क स्थापित कर अपना विकास करने के ये पचपाती थे और इस्कृ लिये संस्कृत-फारसी तथा वंगला के इस परम प्रेमी ने अमंना एक निजी स्कृत भी खोला था जिसमें अग्रे जी के साथ वेदान्त की भी शिचा दी जाती थी। इस स्कृत का नाम ही था "वेदान्त स्कृत" और देवेन्द्रनाथ ठाकुर इसके विद्यार्थियों में से थे। अंग्रे जी शिचा को पूरी तरह से चालू करने की राममोहन जी ने बड़ी हिमायत की, यद्यपि इनके मरने के दो वष बाद यह काम पूरा हुआ।

केवल शिक्ता ही नहीं, राजनीति के अन्य प्रश्नों में भी इन्होंने काफी दिलचरपी ली थी। सन् १८२३ में एक प्रेस श्राहिनेन्स द्वारा यह आज्ञा जारी की गयी थी कि विना वहे लाट से अनुमति लिये कोई व्यक्ति अख्वार नहीं निकाल सकता। समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर यह कुठाराघात देखकर राममोहन जी ने एक आन्दोलन खड़ा किया और बड़े सम्भ्रान्त हिन्दू-मुसलमानों से इस्ताचर कराकर गवर्नर जनरल के पास एक प्राथ ना-पत्र भेजा। भारत के राजनैतिक स्वत्वों के लिये अमेज सरकार के प्रति होने वाले आन्दोलन का यही श्री गर्णेश था। मन् १८२७ के जूरी ऐक्ट द्वारा हमारे न्याय शासन में भी धार्मिक भेद्भाव खडा किया जा रहा था। उसके विरुद्ध भी आन्दोलन खड़ा किया गया तथा प्राथ ना पत्र भिजवाया गया। पर, असफलता दोनों ही बार रही। रसन् १८३० के बाद सम्राट द्वारा ईष्ट इंडिया कपनी के भारतीय शासनकाल के पट्टे क याद बढ़ाने और नई हिंदायतें देने का समय छ। गया था। समरण रहे कि कम्पनी के नाम यह अतिम पट्टा था। इसके बाद १८४७ के गृदर के उपरान्त ब्रिटिश सम्राट्तथा पार्लमेट ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया था। अस्तु, पहा बदलने के समय ब्रिटिश पालमेट ने एक सेलेक्ट कमेटी बिठायी थी। राममोहन जो ने अपने लदन प्रवास के समय इसे काशी प्रमावित किया। ईस्टइन्डिया कम्पती का ज्यापारिक जीवन समाप्त होकर यह शुद्ध शासक सस्या वन गयी। इस कार्य में भी इनका हाथ था।

हमने अभी तक इनके नाम के आगे "राजा" और "राय" की उपाधि नहीं लगाया था। वास्तव में "राजा" की उपाधि तो इन्हें १८३० में मिली पर राय इनकी खान्दानी उपाधि थी। वगाल के नवानों ने इनके परिवार की सेवाओं से प्रसन्न होकर

इनके पूर्वजों को "रामराय" की उपाधि दी थी जो वाद में सम्मिप्त रूप में "राय" मात्र ही रह गयी। सन् १८३० में दिल्ली के नाम-मात्र के बादशाह अकवर द्वितीय ने अपनी फरियाद ब्रिटिश सम्राट तक सुनाने के लिये इनको खपना प्रतिनिधि चुना श्रीर राजा की उपाधि से विभूषित कर लन्दन भेजा। १४ नवम्मर १८३० को राजा राममोहन राय 'एल्यिश्रोन' नामक जहाज से रवाना हुए श्रोर ८ श्रप्रेल १८२१ को लिवरपूल पहुँचे। यूरोप-यात्रा की इनकी महत्वाकाचा पूरी हुई। सम्राट श्रकवर के लिय कुछ रियायते प्राप्त हो भी गयी हो पर उससे वड़ा काम यह हुआ कि अंग्रेजों के पाम भारत का दुःख दर्द सुनाने वाला श्रीर भारतीय विद्या तथा प्रतिभा का उटाहरण देने वाला पहला भारतीय पहुँचा। इनका यश वहाँ पहले ही पहुच चुका था। ईस्ट इंडिया कपनी ने इनके सम्मान में एक भोज दिया। ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ ने उनको अपने पास सम्मान के साथ आने की आज्ञा दी। सम्राट जाज चतुर्थ के राज्याभिपेक के समय उनको विदेशी राजदूतों की श्रेणी में बिठाया गया। जब वे फ्रांस गये तो वहाँ के नरेश लूई-फ़िलिप ने इनकी कई बार अपने पास बुलाया था। इसके अतिरिक्त कई ब्रिटिश सस्थाओं ने इनका आदर सत्कार किया।

पर, श्रत्यधिक परिश्रम के कारण ये काफी थक गये थे, श्रतएव विश्राम करने के लिये सितम्बर १८३३ में ब्रिस्टल श्राये। यकायक यहाँ वे १८ सितम्बर, को बीमार पड़ गये श्रीर २७ सितम्बर १८३३ को ही, ६ दिन की बीमारी में, इनका देहान्त होगया। जिस स्थान पर इनका शव गाड़ा गया था, वहाँ पर एक मन्दिर-क्षी स्मारक बन गया है।

इनकी मृत्यु से अमे जो तथा भारतीयों को समान रूप से दु:ख हुआ। इस वीर, साहसी विद्वान् सुधारक ने पूर्व पश्चिम को एक ही ऐक्यसूत्र में बॉधने का जो महान् कार्य किया था, वह संसार कभी न भूलेगा। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय हो नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय था। वे ससार को एक ईश्वर का प्रेमी तथा बन्धुत्व की समान भावना में बाधना चाहते थे। 'वसुधैव कुदुम्बकम्'' के वे सबसे बड़े प्रचारक थे।

## पं० मदनमोहन मालवीय

मारत मे भारतीय राष्ट्रीय महासभा, अर्थात् कांग्रेस, मुसलिम लीग, राष्ट्रीय मुसलिम महासभा इत्यादि के छातिरक्ष
हिन्दू महासभा भी छापना विशेष स्थान रखती है। विनायक
हामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से पुकारते
हैं, डा॰ मुंजे जिनको कर्नल मुंजे की उपाधि है तथा वगाल
सरकार के भूतपूर्व मन्त्री डा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी छाज हिन्दूमहासभा के प्राण् हैं। डा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी छोज कीवट के
कार्यकर्ताछों ने हिन्दू-महासभा को बढ़ा बल प्रदान कर रखा है
तथा हिन्दुआं के हितों की रज्ञा के लिये यह संस्था प्राण्पण से
चेष्टा कर रही है। डा॰ मुंजे ने हिन्दू-नवयुवकों को सैनिक
शिचा दिलाने का प्रवल छान्दोलन किया है तथा वीर सावरकर
ने, जो किसी समय में कान्तिकारी थे, हिन्दू जाति को सजीव
करने के लिये बढ़े शयत्न किये है।

पर, न्नाज हिन्दू महासभा जिस गौरव को प्राप्त कर सकी है उसका श्रेय हमारे कट्टर हिन्दू समाज सुधारक तथा विद्वान पं प्रतनमोहन मालवीय को है। काम्रेस तथा हिन्दू महासमा दोनों की श्रापने अपरिमित सेवा की है।

इस आदरणीय व्यक्ति के अति निकट सम्पर्क में कई बार श्रान का सौभाग्य प्राप्त कर सका हूं। विद्वार के भयकर भूकंप के उपरान्त मुक्ते कई बार उनके पास जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। समाचार मिला कि नैपाल में भी गहरा मूकम्प आया है श्रौर इस विषय में नैपाल के महाराज के पास पं० जी को एक सहातुभूति पूर्ण तार भेजना था। पं० गोविन्द मालवीय कलम कागज लेकर बैठे और पूच्य मालवीय जी ने तार लिखाना शुरू किया। मैं यह देखकर हैरान था कि किस प्रकार एक घटे की बहस के बाद वह लगभग २४ शब्द का तार तच्यार हुआ। एक एक शब्द को काट छॉट कर धौर उपयुक्त से उपयुक्त शब्द का प्रयोग करते देखकर मैं दग रह गया। पूच्य मालवीय-जी की जिस संजी और सुन्दर भाषा को पढ़ने और ज्याख्यानों के सुनने के इस आदी होगये थे, उसका रहस्य सुक्ते उस दिन समम मे आया। महापुरुष लोग इसी प्रकार बहुत सोच समम-कर मुँह से बात निकालते हैं और एक भी शब्द का दुरुपयोग नहीं करते।

मालवीयजी मारत के सब से बड़े व्याख्याता हैं। इनके टक्कर के दो ही व्याख्यान देने वाले भारत मे थे, श्रीमती एनी वेसेंट तथा राइट-आनरेबुल श्री श्रीनिवास शास्त्री। श्रीमती एनी वेसेंट की मृत्यु के उपरान्त ज्यव इस ऊँची श्रेणी के विश्वविख्यात व्याख्यानदाता हमारे पास दो ही रह गये हैं। पूज्य मालवीयकी हिन्दी तथा खंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान प्रसुत्य तथा स्वामित्व रखते हैं। सस्कृत के वे धुरधर विद्वान हैं। यदि वे बकालत करते होते (जो काम इन्होंने शुरू मे किया था) तो आज लाखों रथया कमा खुके होते। पर बकालत की

बहस से श्राधक उपयोगी कार्य इनको धर्म तथा समाज की सेवा में, कथा सुनाना प्रतीत होता है। मालवीयजी बहुत ऊँचे दर्जे के कथावाचक है। पं० राषेश्याम ऐसे प्रसिद्ध कथावाचकों को इनके द्वारा बड़ा उत्साह प्राप्त हुआ है। काशी विश्व विद्यालय में जिस समय मालवीय जी एकादशी के श्रवसर पर श्रपनी बाक्धारा में कथा सुनाते थे, विद्यार्थी-समुदाय रस से भींग उठता था। इस प्रकार केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा मे या पुराने जमाने की कौंसिल में इनके श्रोजस्वी माषण और भारतीय तथा हिन्दू-हितों के प्रवल प्रतिपादन को सुन कर विरोधी भी सर सुका लेते थे।

महामना म। लबीयजी भारत के ही नहीं, दुनियाँ में सबसे बहे भिखमों हैं। पर यह भिखारी अपने लिये एक पैसा नहीं मागता । सरल-सीधी चाल से, सादा देशी खहर का वस पहनने वाला, सारिवक निरामिष भोजन करने वाला तथा पुरानी रीति-विधि के अनुसार जाड़े के दिनों मे भी वस उतार कर "चौका" में भोजन करने वाला यह महापुरुष अपने लिये किसी से दो मुडी अन भी नहीं माँगता। पर, देश के हरेक सत्कार्य ये लिये, चाहे वह हरिजन सेवा के लिये हो, सनातन धर्म सभा, हिन्दू-महासभा, गोरता या भूकंप या अकाल पीड़ितों के लिये हो, सबके आगे निस्सकोच रूप से हाथ पसारने वाले यही साहसी है। श्राज इनकी भिन्ना वृत्ति से ही काशी में हिन्दू विश्व-विद्यालय नामक भारत का सर्वश्रेष्ठ मन्य विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सन् १६१६ में हुई थी। इसकी एक एक ईट पर महामना मालवीयजी का उज्ज्वल यश र्शाकत है। इनकी तपग्या के इस प्रसाद ने भारत का मुख उज्ज्वल कर दिया है। जीवन की श्रनेक उथल पुथल से गुजरते हुए भी, श्री रमाकान्त ऐसे अपने दिल के दुकड़े तथा बुढापे में सुशीला साध्वी सहय-

मियी के विछोह को भोगते हुए भी, इस गलित स्वास्थ्य तथा अस्त शरीर वाले साधु की जवान पर हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान के कल्याया की रट लगी हुई है।

वे चिद्वान हैं। समाज के परम सुधारक हैं। उन्होंने कहर सनातनधर्मी होते हुए भी साफ कह दिया कि हमारे देश में श्रक्त प्रथा कभी न थी। हरेक श्रञ्जूत भाई का उद्धार होना चाहिये। इस कार्य में वे महात्मा गांधी के साथ हैं। हिन्दु श्रों की कायरता गो पशु की दुर्दशा, मोपला विद्रोह में हिन्दुओं पर अत्याचार' जिल्यावाला बाग की श्रमानुपिक घटना इन सब अवसरों पर ही नहीं, दिल्ण अफिर के गाँघी सत्यात्रह के जमाने से लेकर मालवीय जी ने जो सत्य संघर्ष का जीवन विताया है, वह भारतीयों के लिये उद।हरण की वस्तु होनी चाहिये। हिन्दू-महासमा को स्थापना कर' उसके पौधे को अपने परिश्रम के अम से सींचकर कांग्रेस की राष्ट्रीय श्रांची में भी, लोगों की टोका-टिप्पसी की परवाह न कर, इस महापुरुष ने बड़े धैर्य के साथ हिन्द्-जाति की सेवा की हैं। कांत्रेस के अनन्य भक्त होते हुए भी, गांधीजी के गुरु वे स्थान पर होते हुए भी, महामना गोखले तथा तिलक के पुराने साथी होते हुए मी, एक श्रोर कार्य स, दूसरी श्रॉर हिन्दू महासमा' तीसरी खोर काशी विश्वविद्यालय, खौर चौथी छोर कौंसिल तथा असेम्बली में भारतीय हित के लिये युद्ध, पॉचवी छोर असेम्बली में नेशनलिस्ट पार्टी को जन्म देकर राष्ट्रीय तथा हिन्दू हितों की स्वत्वरचा के लिये लड़ने वाला दल इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा के समान इस पंचानन कार्यकर्ती के विषय में क्या लिखा जावे। अपने स्वतन्त्र विचार तथा स्वतन्त्र कार्यपद्धति के कारण वे सदैव आलोचना की वस्तु रहे। कोई नहीं कह सकता कि इनके कितने अनुयायी तथा कितने विरोधी हैं। पर उन्होंने यह स्वय जानने की कभी इच्छा न की।

"परोपकाराय सता विभूतयः"

सज्जन लोगों का घर्म ही है कि वे परोपकार करे, वे किसी की जिन्दा या स्तुति की परवाह नहीं करते। मालवीयजी हिन्दू-मभ्यता के प्रतीक हैं। यनातन घर्म तथा मूर्ति-पूजा को हरेक हिन्दू के लिये कल्याखकारी मानते हैं। वर्ण-व्यवस्था के पत्तपाती हैं। पर, उनमें एक अद्भुत विचार स्वातच्य है। एक विशिष्ट निष्टा है जो हमें यह मानने के लिये मजबूर करती हैं कि यदि सनातन-धर्म का वही क्ष्य है जो मालवीयजी बतलाते है तो वास्तव में वह हरेक हिन्दू के लिये कल्याखकारी है।

द्वितीय गोलगेज सम्मेलन में शरीक होन के लिये वे विला-यत गये। श्रद्भुत शक्ति के साथ उन्होंने भारतीय तथा हिन्दू-हित का प्रतिपादन किया। यूरोप भी गये। वहाँ कई दिन निराहार रह गये पर केवल दूध और गगाजल के स्थान पर और कुछ न प्रह्मण किया। भाजन तभी किया जब शुद्ध सारिवक रूप से बन सका। श्राहार व्यवहार में सारिवकता तथा शुद्धता के वे कट्टर समर्थक है।

पर, उनका धर्म उनकी देशभक्ति में बाधक नहीं, सहायक होता है। देश की सेवा में वे कई बार जल हो आये हैं। चुढ़ांपे में जेल की यावना सही है। कांग्रेस से बार- बार भतमेद होते हुए भी उसके सकट काल में सदैव उसके साथ रहे। आज पचास वर्षों में एक ही धुन के साथ, एक ही उद्देश्य के साथ, एक ही तपस्या के साथ यदि किसी ने मारत की सेवा की हैं तो वह प० मदनमोहन मालवीयजी ने। सब ने राजनीतिक रूप रंग बदला। पर, यहाँ तो एक ही कम रहा। हिन्दी की सेवा के लिये भी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापति के रूप से इन्होंने जो उस अख्त्यार किया वह अभीतक यथावत् है। तीर्थस्थानों में सेवाकार्य के लिये प्रयाग की सेवासमोति को जन्म देकर जो

संबाफार्य पाररभ कराया था वह सी असी तक वै से ही हो रहा है। २५ दिसम्बर, १८६१ को इस महापुरुप का जन्म इलाहाबाद में इन्ना था। वहीं म्योर संन्द्रल कालेज से इन्होंने सन् १८८४ मे बीं ०ए० की परीचा पास की तथा एनए तक सरकारी हाई स्कूल मे अध्यापक का काम करते ग्हे। १८६१ में वकालत पास कर १८६३ से इलाहाबार हाईबोट में बकालत शुरू की। पर, जैसा कि हम अपर लिख चुक है, देश के इस बकाल ने, दश का बकालत के लिये, इम कार्य से शीव्र ही छुट्टी ले ली। सन् १६०२ मे वे युक्तमान्तीय कौंसिल के मेम्बर हुए तथा १६१२ तक बराबर इस पद पर रहे। इसकं बाद वे १६१६ तक बाइसराय की इम्पीरियल कौंसिल के सदस्य रहे। इसी वर्ष "रौलटऐक्ट" के विरोध में उन्होंने इस कौंसिल की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया श्रीर फिर १६२६ मे ही लेजिस्लेटिव कींसिल के सदस्य चुने गरं। इसं: समय पं॰ मोतीलालजी अपनी स्वराज्यपार्टी सहित कौंसिल में पथारे थे। मालवीयजी ने नैशर्नालस्ट पार्टी को जन्म दिया। पञाब के शेर लाला लाजपतरायजी त्रापके सहयोगी 'घै। सन् १६१= में मालवीयजी कांग्रेस के २३ वें दिल्ली अधि-वेशन के समापति थे।

महासना मालवीयजी कुशल पत्रकार भी है। १६ वीं सदी के खन्त में खापने 'हिन्दुस्तान'' तथा इडियन-यूनियन'' नामक पत्रों का सम्पादन भी किया था। मालवीयजी प्रयाग के 'लीडर' श्रखवार के संस्थापकों में से थे।

यह विभूति श्रव देश की सेवा करते करते काफी थक गयी है। मन में वही उत्साह, बुद्धि में वही तेज तथा चरित्र में वही दृढ़ता है। पर, नाशवान शरीर जन्जर हो गया है। वे श्रिषक-तर नीमार रहते है। भगवान उन्हें सवा सौ वर्ष तक हमारे वीच रखें ताकि हम उनसे श्रिषक से श्रिषक उपदेश प्राप्त कर सकें।



## सर सच्यद ऋहमदखाँ

जिस प्रकार आजकत के जमाने में महामना पं॰ मदनमोहनजी मालवीय हिन्दुओं के वे—ताज के बादशाह हैं, उसी
प्रकार, अपने जमाने में, सर सच्यद अहमद खाँ सुमलमानों
के सरताज थे। यथिप मालवीयजी की तरह उन्होंने हिन्दुमहासभा तथा कामें म दोनों का साथ देकर राजनैतिक तथा
सामप्रदायिक सेवा का समन्वय नहीं किया तथा वे केवल सुसिलम संस्था तथा समाज की सेवा में दत्त-चित्त रहे और कांग्रे म
के जन्म और उसकी प्रगति से अलग रहे पर राष्ट्र का हित
मदैव उनके सम्मुदा था तथा वे सुमलमानों को भारतीय राष्ट्र
का योग्य सदस्य बनाना चाहते थे। मालवीयजी ने हिन्दुविश्वविद्यालय की जन्म दिया। सर सच्यद ने अलीगढ के
मुसलिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जो आज काफी उन्नत

सिरथा है और अव तो अपना मेडिकल कालेज भी खोलने जा रही है। हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस चासलर डा० राधा-कृष्णन हैं तथा मुसलिम विश्वविद्यालय के डा० जियाउद्दीन। दोनों ही सकट श्रेण के विद्वान है तथा सर राधाकृष्णन की गणना ससार के प्रमुख दार्शनिकों में होती है।

सर सञ्यद के कार्यकाल के समय मुसलमानों की बडी हीन दशा हो गयी थी। वे अपना राज्य को चुके थे। रस्ती जल गई थी पर ऐंठन बाक़ी रहने के कारण वे किसी काम के नहीं रह गयें थे। बेरोजगारी तथा तबाही उनकी जह में घुन की तरह वैठ गयी थी। सर सञ्यद ने बडी दूरहिशता के साथ यह समम लिया था कि अब मुसलिम राज का रोना-पीटना बेकार है। अंमे जी प्रभुत्व आगया है, तो उसके अनुसार अपनी गति-विधि क्वलनी चाहिये। हरेक समाज के समान ऊँचे उठने के लिये अंग्रे जी शिक्षा को भी अपनाना जक्री है—यह बात इनके दिभाग में जम गयी।

सच्यद साहब बढ़े पुराने तथा प्रतिष्ठित खाण्दान में पैदा हुए थे। सच्यद वश ग्रुहम्मद साहव का वंश सममा जाता है श्रतएव मुस्रितम् समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। इसके श्रांति-रिक्त इनके परिवार की विद्या तथा पांडित्य की बड़ी ख्यांति थी। इनके पुरखा सच्यद हादी साहब हेरात से हिन्दुस्तान श्राये थे। मुग्नल दरबार में इस खान्दान की बड़ी इञ्जत था। इनके दादा जवाद श्रतीखाँ साहब श्रालमगीर द्वितीय के एक सिपहसालर थे और उनको जवादुहौला का खिताब मिला था। इनके नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन श्रहमद श्रकबर द्वितीय के प्रधानमन्त्री थे। यह श्रकबर बही शासक थे जिन्होंने ब्रिटिश सम्राट के पास श्रपना दृत बनाकर राजा राममोहनराय को सेजा था। इस महापुरुष का जन्म सन् १८८७ के गदर के ठीक ४० त्रषे पहले हुआ था। १७ अक्टूबर, सन् १८६७ में दिल्नी में इनका जन्म हुआ और वहीं बचपन में उदू-फारसा-अरवी की शिचा प्राप्त की। पिता तथा अन्य रिस्तेदारों के साथ प्राय: मुराल दरबार जाने का अवसर मिल्ला था जिससे इनको शिष्टाचार तथा उच्च व्यवहार की वड़ी अच्छी शिचा मिली। परिवार का गुरा, उच्च साथ तथा निजी प्रतिमा ने इनको वास्तव में बचपन से ही नता के रूप में गढ़ दिया था। इनके पिता सम्प्रद मुहम्भद तकी बड़े विद्वान तथा भक्त आवमी थे। बड़े विनम्र तथा मुशील वृत्ति के थे। मिल, मुशीलता तथा विनम्रता की शिचा इन्होंने अपने पिता से ही प्राप्त की थी। सम्पद साहब की अमे जो की शिचा बिलकुल ही न हुई और केवल बुढ़ापे में दो चार शब्द सीख पाये थे। अंग्रेजी से अपरिचित इस महापुरुष ने एक वड़ा अग्रेजी विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया।

कुछ नालीम पाने के बाद मुगल बादशाह बहादुरशाह ने इन को अपने यहाँ काम देना चाहा पर शायद इनके प्रतिमा शाली मस्तिष्क के सम्मुख मुगल दीपक बुक्तने के लिये टिम टिमा रहा था। अत. घर वालों के बिरोध करने पर भी वे ईस्ट इडिया कम्पनी के यहाँ नौकरी करने लगे और एक सरकारी अदालत मे पेशकार या सरिश्तेदार हो गये। नौकरी के जमाने मे भी वे अपने जीवन के असली उद्देश को नहीं मूले थे और उन्होंने सन् १८४४ मे अपनी पहिली फारसी पुस्तक प्रकाशित की जिसमे, दिल्लो के वैभव तथा उसके गौरवमय साधु सतों का बड़ा सुन्दर चित्रण था। यह पुस्तक आगे चलकर ससार का ध्यान अपनी ओर खींच सकी और इसके लेखक को सन् १८६४ मे प्रसिद्ध रॉयल एसियाटिक सोसाइटा ने अपना सदस्य चुनकर सम्मास्ति किया।

सन् ५७ क गद्र विजनौर के इतने निकट हुआ था कि उसकी अंच वहाँ तक स्थाना लाजिम था। सम्यद साहत उस समय यहीं सरकारी पद पर थे श्रीर श्रापने इस श्रवसर पर मेरठ में चार अयेशों की जान चचाई थी। इसके पुरस्कार स्वरूप, इनकी मृत्यु तक इनको एक विशेष पेशन मिलती रही। विप्लव की आग शान्त होते ही सय्यद श्रहमद खाँ दिल्ली गये। वहाँ इनके जुदुम्ब के सभी प्राणी मार डाले गये । केवल वृढी माँ तथा पुरानी नौकरानी जीवित बची थां। उन्होंने भी एक साईस के मकान मे छिपकर अपनी जान बचायी थी। नौकरानी तो वहीं मर गयी पर माता को सेरठ ला सके। किन्तु, विप्तव की मारी वह बुद्धा वहाँ वहुँ व कर एक महीने बाद ही अपने शेष परिवार के पास पहुँच गयी। उसको मृत्यु से सय्यद साहब के हृदय को वड़ी चोट लगी। इन दिनों के प्रमने अनुभव को उ होंने एक अमूल्य पुस्तक में लिखा है जिसका शोषक है ''असवात ए-बगावत-ए हिन्द'' अर्थात भारतीय विद्रोह के कारण। बाद में चल्कर इसका अप्रेजी अतु-चाद सर आयलैंड कालियन तथा कर्नेल प्राहम ने किया था। इस पुरतक का महत्व एक दृष्टि से और है। इसी समय से सन्यद का यह विश्वास इढ होता गया कि उर्दू जवान को आम फहम बनाना चाहिये और उसे अरबी फारसी के शिकजे मे जन्द नहीं देना चाहिये।

अस्तु, इनका क्रमवद जीवन सन् १८६२ से शुरू होता है जब इनकी बदली गाजीपुर होगयी। यहाँ पर वे सबजज यानी सदराला बना कर भेजे गये। इनकी जान पहिचान असिटेट सुपरेटे डेंट पुलिस कर्नल प्राहम से हुई। यही प्राहम साहव आगे चल कर मेजर जनरल होगये थे और इन्होंने उनकी उपलिखित पुस्तक का अनुवाद किया था तथा इनका जीवन चरित्र भी लिखा था। प्राहम ने गाजीपुर में बहुत काम किया था। वह बड़ा

विद्या-व्यसनी पुरुष था। यहीं से बाहम ने हिन्दी में श्रंगेंजी पुस्तकों का अनुवाद का काम शुक्त कराया। यहीं पर एक साहित्यक संस्था की स्थापना हुई जिसकी पहली वैठक सञ्चद साहव के मकान पर हुई जिसमें मारतीय तथा यूरोपियन दोनों सिम्मिलित हुए थे और समय पाकर यही संस्था अलीगढ की साइनिंग्फिक सोसायटी वन गयी थी। स्मरण रहे कि गाजीपुर से सच्यद साहब अलीगढ वदल दिये गये थे और इनका प्रधान कार्यत्तेत्र व्यतीगढ ही रहा। गाजीपुर में .इस समय पुराने जमाने के अच्छे मुसलमान रईस रहते थे और सच्यद ने इनमें पूर्वीय ज्ञान में पश्चिमीय सम्मिश्रण की चाट पैदा कर दी। शिक्षा प्रचार का कार्य वास्तव में बडी लगन के साथ यहीं से शुरू हुआ। पर श्रभी तक वह कोई ठोस रूप घारण नहीं कर सका था। तत्कालीन वाइसराय लार्ड लारेंम न १८६६ मे इन्हें एक स्वर्श-पदक तथा "मेकाले" का सम्रह दकर इनके शिक्षा विषयक प्रेम तथा प्रचार-के कार्य के प्रति आदर प्रकट किया था। इसके बाद ही सय्यद साहब सन १८६७ में संस्कृत विद्या के केन्द्र काशी बदल दिये गये और यहा पर सस्कृत साहित्य के प्रचार तथा तत्सवधी कार्य ने उद्दे के प्रचार तथा मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में इनके विचारों को श्रीर मा हढ कर दिया। इसी समय इन्होंने श्रपने दोनों लडके सरवद महमूद तथा सरवद हमीद को उच्च शिहा प्राप्त करने के लिये इगलैंड मेज दिया। इस जमाने में पश्चिम प्रवास के सभी विरोधी थे। पर सम्प्रद के इस माहमी कार्य ने - मुसलमान तथा हिन्दू दोनों के सामने एक अच्छा उदाहरण रखा। १८६६ में लम्बी छुट्टा लेकर वे स्वय इगलैंड गये, यद्यपि वे एक शब्द भी अप्रेजी नहीं जानते थे। सौभाग्यवश उन्हीं दिनों इनके मित्र पाहम साहब भी छुट्टी पर इड़लैंड गये हुए थे। ः फिर क्या था, सोने में सुहागा मिल गया। स्याद का वहा बड़ा

नाम तथा सम्मान हुआ। वृद्ध, यशस्वी लेखक कार्लाइल तक इनसे मिले थे आर बड़ी हेर तक वार्ते होती रहीं। १८६६ मे इनको सितारेहिन्द का खिताव मिला खीर "मर" तो वे १६ वर्ष बाद हुए। इनके दोनों लड़के भी भारत सकुशल वापस आये। महमूद तो बैरिस्टर हो गया और हमीद सुपरेंटे डेट पुलिस।

श्रलीगढ कालेज को स्थापना के लिये इन्होंने सन् १८०२ से चन्दा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सन् १८०६ में नौकरी से 'रिटायर' हो गये श्रीर पेंशन ले ली। पर इनकी विश्राम नहीं सूमता था—मुसलमानों को जगाने का सकल्प जो लिया था। दे जनवरी १८०० को श्रलीगढ कालेज की इमारत की नींच डाली गयी। तत्कालान चाइसराय लार्ड लिटन ने नींच रखी। सौभाग्य से कालेज को बड़े विद्वान श्रध्यापक गए। भी मिल गये।

सर सच्यद ने केवल शिक्षा का ही कार्य नही किया मुसलिम शिक्षा सम्मेलन की नींव डालने के साथ ही वे मुसलिम लीग के भी सस्थापकों में से थे। मुसलिम साहित्य, कला, कविता, सबके खद्धार में उनका हाथ था। रोति-रिवाज सुधार, विदेशी यात्रा सम्बन्धी मूर्ख विचारों का विरोध तथा विवाह सम्बन्धा दक्तियानूसी खयालात के विकद्ध उन्होंने आवाज उठायी और हमारे मुसलमान भाइयों में आज जो जागृति दीख पडती है, उमका श्रेय उन्होंके अथक परिश्रम को है। कुरान की आयतों तक की जब वे अपने उग से व्याख्या करने लगे तो पु राने विचार के मुसलमान बहुत विगड़े। पर, श्रन्त मे उनको यह मानना पड़ा कि पैराम्बर साहब के विचार कितनी श्रच्छी तरह से प्रकट किये जा रहे हैं।

सन् १८६ में उनकी मृत्यु हुई। श्रलीगढ़ विश्वविद्यालय के श्रहात म इस महापुराव की कब है। वहीं सोते हुए वे मुसलिम बंधुओं को जागृति का सदेश सुना रहे है। ऐसे ही व्यक्तियों का जीवन घन्य है।



## रहोश्चन्द्रदत्त

रमेरा बाबू का जन्म सीभाग से उस समय हुआ था जब कि बंगाल में एक नबीन स्फूर्ति तथा जीवन का संचार हो रहा था। राजा राममोहन राथ की साधना के फंत स्वरूप भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति के प्रति पुनः बगालियों में अनुरक्ति उत्पन्न होगयी थी और सस्कृत की शिचा के साथ ही चारों और अप्रे जी स्कूलों का सगठन हो रहा था और पश्चिमीय शिचा मिलने लगी थी। बगाल के साहित्यक जीवन मे एक नवीन स्थोति जगमगा उठी थी और योग्य विद्वान उसके साहित्य को धनी बना रहे थे। १८३० में बिकम बाबू जनम ले चुके थे और सन् १८५० में छिप्टा कलेक्टर का पद प्राप्त करते ही, इनका साहित्यक जीवन नियमित रूप से प्रारम्भ होने जा रहा था। चिक्क की लेखनी भारत के लिये गौरव की वस्तु है। उनकी

प्रतिमा का सूर्य, सन् १८६४ में उनकी मृत्यु के साथ श्रस्त न होकर भारतीय सभ्यता के साथ चमकता रहेगा।

रमेश बाबू के युग में भारत अपनी राजनीतिक निदा से जागकर करवट ले रहा था। वे स्वतः बड़े नर्म विचार के व्यक्ति थे तथा श्राज के जमाने में इमकी उनकी राजनीति स्थात् मूर्खता-पूर्ण प्रतीत हो क्यों कि शासन सुघार के विषय में उनकी यह पक्ती राय थी कि प्रगति धीरे-धीरे होनी चाहिये। पर, उस समय के वे नमें विचार लार्ड कर्जन ऐसे वाइंसराय के लिये उम विचार थे। किसानों की हालत का रमेशदत्त पर बड़ा मारी असर पड़ा था और वे उनके हित के लिये निर्न्तर कार्य करते रहे। उन्होंने लगान सम्बन्धी सरकारी नीति का इतना अच्छा श्रध्ययन किया था कि जब १८८४-८० के मीतर उन्होंने बगाल के ''टिनैंसी एक्ट'' पर श्रपनी रिपोर्ट बगाल सरकार के सामने ि प्रेश की, तत्कालीन भारतीय लगान सम्बन्धी समस्यात्रों के सवसे बढ़े जानकार सर एन्टोनी मैकडनत ने कहा था कि इस विषय पर यह सबसे क्रीमती प्रकाशन है। रमेश बाबू ने ही सन् १८८२ में प्राम पंचायतों की कल्पना की थी। श्रपने सरकारा पद से वे किसानों तथा काश्तकारों की इतनी सेवा करते थे, उनके साथ इतना न्याय करते थे कि बाज मौक्रे पर उनके ऊपर के अफ़सरान उनसे अपसन्न भी हो जाया करते थे। यह उन्होंके प्रयत्न का परिणाम था कि सन् १८०४ में बगाल में 'देनेंसी ' ऐक्ट" (कारतकार विल ) पास हुआ और किसानों के लिये सुअवसर प्राप्त हुआ। केवल बगाल के किसानों को ही नहीं. के सारतवर्ष में जो नये किसान क़ानून वने, उन सवका जड़ में 'रसेशदत्त का परिश्रम है। इनका जीवन सार्वजनिक सेवा से बीता पर साथ हा साहित्य तथा भारतीय-संस्कृति श्रीर सभ्यता को ऊँचा उठाकर ससार के सम्मुख लाने का जो महत कार्य इन्होंने किया, वह धनमोल है। सरकारी नौकरी करते हुए भो इन्होंने जो मार्वजनिक सेवा की तथा साहित्यक कार्य करते रहे वह सरकारी नौकरों के लिये धादर्श की वस्तु है। आज सरकारी कर्मचारी शायद उतनी हिम्मत नहीं कर सकते जितनी कि इन्होंने मन् १८८५ के जमाने में दिखाई थी।

रमेशचन्द्र एक क़लीन कायस्थ परिवार में सन् १८४८ में पैदा हुए थे। इनके परदादा श्री नीलमणि दत्त क्लाइव तथा बारेन हैस्टिग्स के जमाने में कलकत्ता के प्रमुख नागरिक थे। बहा के प्रसिद्ध राम बागानदत्त के परिवार के वे पूर्वज थे। सन् १८४४ में इनकी मृत्यु होगई स्त्रीर समुचा परिवार ईसाई होगया। एक दो शासा ही बच रही। इस एक हिन्दू शासा मे ईमान-चन्द्र हिप्टी कन्नेक्टर ये जो श्री रमेशचन्द्र के पिता थे। १८५६ में ही रमेश की माता का देहान्त होगया और १८४१ में पिता भी नदी में द्वय गये। इसी समय इनकी पढ़ाई कलकत्ते में गुरू हुई थी। अब इनका भार इनके चचा शशिचन्द्रदत्त पर पहा। शांश बायू परे विद्वान, लेखक तथा अच्छे स्वभाव के व्यक्ति ये। उन्होंने अपने मतीजे की काफ़ी देखरेख की तथा १८६४ में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीचा पास कर ली। तीन वर्ष तक कलकत्ता के प्रसिद्धेंसी कालेज में शिक्ष पाने के बाद रमेश इंगलैंड भाग गये। मार्च, १८६८ में श्री सुरेन्द्रनाथ घैनर्जी तथा मिहारीलाला गुप्त के साथ जहाज से वे रवाना हुए। सुरेन्द्र वाबू ही भागे चलकर अपने युग के भारत के मचसे बड़े नेबा तथा वास्तव में भारनीय राष्ट्रीयता के श्रमदूत हुए। विहारीलाल गुप्त भी घर से विना कुछ कहे भागे थे। वे कताकत्ता हाईकोर्ट के जज़ के ऊँचे पर पर पहुँचे थे। यह तीनों मित्र "इंडियन सिवित सर्विमं की पर्। ए। में सम्मित्ति होने के तिये गये थे और रवीन्द्र थायू के भाई के बाद वही खन्य तीन भारतीय थे

जो इस कठिय परीचा में पास हो सके थे। १८६६ में, सफल होने के उपरान्त इनको दो वर्ष तक इगलैंड में काम सीखना पडा था और १८७१ में तोनों मित्र एक साथ ही फ्रांस, जर्मनी, स्विट जरलैंड, इटली खादि का चकर सगाते हुए भारत पहुँचे श्रीर बगाल में हो इनकी नियुक्ति हुई। सरकारी पद पर रहकर, श्रनेक स्थानों पर कार्य करते हुए इनको कितनी कठिन परीचाओं से होफर गुजरना पड़ा, इसकी पूरी कहानी देने की आवश्वकवा नहीं है। इतना ही लिखना काफी है कि जिस जगह इनकी नियुक्ति हुई, वहाँ इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सरकार का यह आन्तेप रालत पाषित होगया कि मारतीयों को किसी 'जिले का स्वतन्त्र हाकिम नहीं चनाया जा सकता। वे प्रथम भारतीय थे जो तीस लाख की आबादी बाले एक जिले के (वाकरगज) दो वर्ष तक छिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे। अच्छे यूरो-- पियन इनकी प्रतिमा तथा योग्यता देखकर प्रसन्न होते थे तथा बुरे स्वभाव वाले अमे ज कुढ़ते और चिढ़ते थे। तरक्की करते करते वे सन् १८६४ में डिविजनल कमिश्नर नियुक्त हुए। यह प्रथम भारतीय थे जिसे यह आदरणीय पद मिला। १८६५ में ने उड़ीसा के कमिश्नर तथा वहाँ की रियासतों के पोलिटिकल एजेन्ट नियुक्त हुए। आजकल के जमाने में ये पद कोई महत्व नहीं रखते। पर उस समय इन पदों पर बड़ी योग्यता से काम सन्हाल कर रमेश ऐसे महापुरुष यह सामित कर रहे थे कि भागतीय स्वशासन के योग्य हैं। सन् १८६७ में पेन्शन लेने के तिये कम से कम अवधि की मियाद पूरी होगई, रमेश ने तुरत इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया और साहित्य तथा राजनीतिक सेवा में लग गये। पेन्शन लेने के बाद ही वे इंगलेड चले गये और सात वर्ष तक वहाँ रहे। कभी कभी बीच में भारत भी ह्या जाते थे। यहाँ रहकर सारतीयों को राजनैतिक

अधिकार दिलाने के लिये इन्होंने वदा परिश्रम किया। प्रसिद्ध मियटो-पार्ले रिफार्म (सुधार) ऐक्ट की रूप रेग्वा जब १६०८ में बच्चार हो रही थी, उममे अधिक से अधिक अधिकार शास करने की इन्होंने बड़ी चेंष्टा की। उन दिनों इतनी दूर की मोचना कि न्याय शासन तथा प्रवन्ध शासन का महक्सा श्रलग-श्रलग हो, जनता को शासन में कुछ छिषकार मिले बादि, वडी दूर की कौड़ी लान। था। पर रमेशचन्द्र के मस्तिष्क में वे बातें घूम रही थीं। १८६७ में "इगलैंड तथा भारत" नामक श्रपनी पुस्तक में इन्होंने यह दि खलाया था कि किस प्रकार भारत में प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य विल्कुल ही नहीं है और उच्च मरकारी परों पर भारतीयों को कितना कम स्थान प्राप्त है। सन् १८६६ में वे श्रिखल भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रे म) के १५ वें श्रिधवेशन में, जो लखनक में हुआ था, सभापति के सम्मानित पद पर श्रासीन थे। श्रीर उस समय उनका अध्यक्त के पद से दिया गया भाषण भारतीय राजनीति के विकास के इतिहास में महत्व-े पूर्ण स्थान रखता है।

१६०४ मे रमेश जी बहोदा के माल-मर्त्रा छौर बाद में दीवान नियुक्त हुए। वहाँ के प्रगतिशीन नरेश ने इनकी प्रतिमा को पहचान कर, इन्हें ही इस कार्य के लिये चुना, था। इस पद पर रहकर, आग्ने राज्य में बड़े शासन सुघार किये। न्याय का मुहकमा प्रवन्ध शासन से अलग कर दिया गया। मित्रयों की एक कौंसिल बना दी गयी। शासन कार्य में प्रजा की भी आवाज पहुँचने लगी थी। यहीं काम करने के दिमियान में, ब्रिटिश सरकार ने इनसे एक और सेवा ली। भारतीय शासन में प्रान्तीय अधिकारों के निक्पण के लिये एक शाहा कमीशन मन् १६०७ में बैठा। इसके एकमात्र मारतीय सदस्य शी रमेश-चुन्द्र थे। एक वर्ष तक यह कमीशन इगलैंड में जाम करता

रहा। इनको भी वही रहना पडा। यह अवसर वे मिएटो मार्ल हामन सुधार की याजना में सहायता देने में लगाते रहे। वहाँ से वापिम आकर फिर बड़ोदा में अपने काम पर आगये। पर, अत्यधिक परिश्रम से शरीर थक गया था। चन्द दिनों को बीमारी में हो ३० नवम्बर, १६०० का इनका देहान्त हागया। इस समय इनकी उम्र ६१ वप की थी। इनकी विधवा पत्ना, पाँच लड़कियाँ तथा एक मात्र पुत्र कलपता रह गया पर वे ही रोने वाले न थे। रमेश की मृत्यु से समम भारत दु:ख से कराह उठा। उनकी साहित्यक सेवायं भी अत्यन्त मृत्यवान है। बंगला

में लिखने का जोश तथा शौक तो बंकिम बाबू ने दिलाया और इन्होंने कई उच्च कोटि के उपन्यास लिखे। पर बेकिम की व्यापक प्रतिमा के सामने इनके बंगला प्रन्थ उतने लोकप्रिय न ही सके जितना श्रङ्गरेजी के। प्रथम यूरोप यात्रा से लौटने के बाद इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थो — "यूराप मे तीन वर्ष" उसका भारतीयों तथा यूरोपियनों ने समान हैं से आदर किया। सन् १८७७ में इनका प्रसिद्ध प्रंथ "वंगता साहित्य का इतिहास" (अंग्रेजी) मे प्रकाशित हुआ। उसका भी काफी सम्मान हुआ। पर, इनकी सब से अधिक आदिरत अङ्गरेजा पुस्तकें तीन हैं— "प्राचीन मारत की सभ्यता का इतिहास" (१८८९) 'प्राचीन भारत के महानवीर-कान्य'' (१८६८), पद्य में ''रामायुण तथा महाभारत का सिन्तिम अनुवाद" श्रीर गद्य में 'इगलैंड श्रीर भारत" (१८६७)। वंगला में इन्हाने ऋग् वेद का सम्पूण श्रनुवाद सन् १८८६ में पूरा किया श्रीर इम प्रथ ने इन क पाहित्य को श्रमर कर दिया। बडे बड़े संस्कृत के विद्वानों ग इस अनुवाद को निर्दाष स्वीकार किया। रमेशचन्द्र ने भारतीय सभ्यता का प्रतिष्ठा को स्थापना तथा

रमेशचन्द्र ने भारतीय सभ्यता का प्रतिष्ठा को स्थापना तथा उमकी मस्कृति के प्रचार क लिये जो अथक साहित्रिक सेवाये

की हैं, उनको जितनी प्रशमा की जावे, थोड़ा है।

# डा॰ रवीन्द्रनाथ ठाक्र

विदेशों में यदि महात्मा गांधी से श्रधिक नहीं, तो उतना ही जो नाम सब से श्रधिक प्रसिद्ध है वह डा० रवीन्द्रनाथ टागोर का है। टागोर वास्तव मे ठाकुर का अपभ्रंश है। साहित्य, कला, श्र गार, राजनींत के साथ ही मानबता के प्रति श्रसं म दया तथा प्रेम का यदि किसी एक व्यक्ति के जीवन में सबसे श्रधिक समझस्य हो पाया है, तो वह डा० टागोर का है। वास्तव में ये साधुता तथा सौजन्य की मृचि थे तथा इनके गुणों के प्रति मुग्ध होकर ही महात्मा गांधी इनको गुरुदेव कहते थे। टागोर की कलम से केवल बंगला साहित्य ही नहीं श्रति धनी होगया श्रपितु समूचा विश्व साहित्य खिल चठा। इस प्रतिमाशाली कवि, लेखक तथा राजनैतिक नेता ने अपनी लेखनी के मृदुल रपशें से प्रात. काल की सुर्गम से भी श्रधिक मधुर स्पर्श द्वारा हरक कली को खिला दिया। भारतीय झान-विज्ञान की प्रसुप्र-चेतनता को जागृत कर दिया।

इनके पिता महामना देवेन्द्रनाथ ठाकुर का जिक्र हम राजा राममोहन राय के आत्म चरित में कर आये है। उन्हीं के स्कूल 🕌 में शिज्ञा पाकर देवेन्द्रनाथ जी समय पाकर भारतीय दर्शन के प्रवल प्रचारक होगये और ब्राह्म समाज की स्थापना कर सके। देवेन्द्रनाथ जी ऐसे महापुरुष के सभी पुत्र एक से एक बढ़कर प्रतिभाशाली हुए। इडियन सिविल सिवस की परीचा में सन् १८४४ से भारतीयों को भी शामिल होने की आज्ञा मिल गई थी और इस परीचा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय रवीन्द्र जी के बड़े भाई थे। श्री द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर उच श्रेणी के दार्शनिक तथा लेखक थे। ज्योतीन्द्रनाथ बड़े भारी कलाकार थे। रवीन्द्रनाथ के भतीजे अवनीन्द्रनाथ तथा गगनेन्द्रनाथ भारत की श्राधुनिक चित्रकता के महान नेता और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं। यह सत्य कहा है कि जब पिता गुणी होता है तो लाख दुर्भाग्य हाने पर भी सन्तान प्रतिभाशाली होती ही है। देवेन्द्र जी के परिवार में विद्या तथा लच्मी का अद्भुत मेल रहा है। बगाल के सब से बड़ जमीदारों मे ही यह परिवार प्रमुख नहीं है, बगाल के सब से बड़े विद्वानों में भी इस खानदान का मुख्य स्थान है। कुलीन ब्राह्मण परिवार है, सभी के विचार बड़े उन्नत हैं। झूआझूत तथा धर्म के वाह्य आडम्बर के विरुद्ध इम परिवार ने १०० वर्ष से आवाज जुलन्द कर रखा है। रवीन्द्रजी तो इस मामले में बहुत आगे वढ़ गये थे। फलतः श्रव भी वगाल के बहुत कुलीन तथा पुराने सस्कार वाले नाहाण ही ठाकुर परिवार को नीची दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ ' शादी विवाह करने को तैयार नहीं हैं। किन्तु, समाज सुधारकों को इन बातों की परवाह नहीं होती। आज के पचास वर्ष पूर्व एक मुसलिम भाई के साथ खानपान शुरू करके ने हिन्दू मुसलिम ' एकता तथा भारत की नवीन विचारघारा की जन्म दे चुके थे।

श्रम्तु, ६ मई, १८६१ को गदर के ठीक चार अपे याद ६मारे चिन्नतायक का जन्म हुआ। यचपन से हा यह स्वतंत्र श्रात्मा स्कूल के घन्द वाताचरण, तथा निर्जीव शिक्षा के विरुद्ध चल्या करने को तैयार थी। वे कई स्कूलों में इधर उधर भेजे गये पर कहीं तथीयत ही नहीं लगती था। फलतः उनकी स्कूल की गिल्ला समाप्त कर दी गयी। कुछ दिनों नक इगलेंड के ब्राइटन के स्कूल मे भी पढते रहे तथा उमके बाद लंदन के यूनिवर्मिटी कालेज मे भर्ती हो गये। इस समय इनके एक एक श्रंमे जी लेख की विद्वान् प्रोफेमर ने कला में ही श्रत्यधिक प्रशामा की तथा यह कह दिया था कि जो इतना सुन्दर लेख लिख सकना है वह किसी दिन विश्व का सबसे बढ़ा लेखक होगा।

रवीन्द्र का बाल जीवन बड़ा रोचक तथा घटनापूर्ण रहा है। यचपन में ने इतने सुन्दर थे कि उनके स्कृत के अध्यापक को यह सन्देह हो गया या कि वास्तव में यह लडकी है और लडकों के वेष में रहती है। यहुत दिनों के बाद यह सन्देह मिटा। पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे। श्रतएव इनको प्रायः अपनी लम्बी यात्रास्त्रों पर माथ लेजाते थे। इस प्रकार यहुत थोड़ी उसर में ही इनको बगाल के प्रान्य जीवन से लेकर दूर दूर तक के नगरों का अनुभव प्राप्त हागया था। मस्तिएक बहुत ही उर्वर था, कल्पनामय था। अतएव नये नये विचार प्राय चठा करते थे श्रौर कभी-कभी तो ईश्वरीय प्रेरणा तक होती थी। विश्व मे चारों स्रोर फैले हुए सकट के बीच स्राशा की, मानव कल्याण की चीण रेखा इन भी श्रॉखों के सामने से दीह जाता थी। सन १८७७ में इनकी प्रथम विदेश यात्रा हुई थी स्त्रीर उसी वर्ष वे वहाँ श्रमें जी स्कूल में भर्ती हुए थे। इंगलैंड से वापस आने पर उनकी प्रतिभा की ख्याति चारों श्रोर फैल रही थी। पर, इन्हें तो अपनी धुन में ही मस्ती थी। जो जी चाहा, वह किया। सन् १८६७ में इनकी इच्छा हुई कि संयुक्त प्रान्त के गांचीपुर नामक नगर से पेशावर तक वैलगाड़ों से यात्रा करें पर पिता की आज्ञा हुई कि गंगा तट पर, शिलीदा नामक पारिवारिक अमीदारी में जाकर रहो। रवीन्द्रजी को वहीं जाना पड़ा और यहीं उन्होंने अपने जीवन का मबसे सुखमय समय ज्यतीत किया। चार वर्षी तक जमीदारी का काम बड़ी योग्यता से देग्वते रहने के साथ ही, अध्ययन तथा साहित्य सेवा का कार्य वड़ी तत्परता से जारी रहा। प्राम के शान्तिमय वातावरण में, गंगा के सुन्दर तट पर, पित्र प्रकृति की गोद में वैठकर इन्होंने "नावना" मामिक पित्र का ने खेख तथा किता का जो धारा-प्रवाह कर दिया था, उसने इन्हें एकाएक वग साहित्य के शिखर पर खड़ा कर दिया।

सन् १८८३ में इनका विवाह मृगािलनी नामक सुशीला तथा सुन्दर कन्या से हुआ था। रवीन्द्र ठाकुर के जीवन को सरस बनाने में इस साध्वी का भी बहुत बहा हाथ था और रवीन्द्र के प्रति श्रद्ध। प्रगट करते समय मृगािलनी न्वी को नहीं भूलना चाहिये।

यद्यपि इनकी सवेप्रथम रचना सन् १८७० में ही यानी १६ वष की उम्र में प्रकाशित हुई थी पर प्रथम पुस्तक, जिसमें इनकी कि जीवन में, विशेष कर अमर कलाकार क जीवन में पारिवारिक विपत्तियाँ कितना कम महत्व रवती हैं, इसकी शिचा रवीन्द्र बाबू के जीवन से मिलती है। हमारी सम्मित में उनका सबके सुन्दर उपन्यास 'गोरा" है जिसमें समाज की समस्या के साथ ही साथ मारतीय दर्शन, आत्मा की अमरता तथा एकता और पूर्व तथा पारचम की सम्यता के सामजस्य का सबसे सुन्दर, विश्लेषण है। यह उपन्यास उस समय लिखा

गया जब इन पर घरेलू परेशानियों ना पहाड़ दूट पढा था।
माध्वी मृणां लिनीदेवी का देहान्त नवम्बर, १६०२ में होगया।
दूमरी लडकी का च्यी से १६०४ में इहान्त हुआ। १६०४ में
इनके साधु निता देवेन्द्रनाथजी स्वग चले गये। मन् १६०७ में
इनके प्रथम पुन्न की मुँगेर में मृत्यु होगयी। किन की ये
विपत्तियाँ तथा बिछोह की ये मर्मान्तक पीड़ाए "स्मर्ण" तथा
"खेया" नामक श्रद्मुत किवताओं में फूट पड़ी हैं।

महापुरुषों कं। परोचा कं लिये हां भगवान विपत्तियां लाते हैं। "चित्रा", "चित्रागदा", "विलिदान" के प्रसिद बेखक को किसी प्रकार की परीचा विचलित नहीं कर सकती थी। इन्हीं दिनों बगाल में राजनैतिक जागृति खोरी से हो रही थी। बगा-लियों की दुर्शा देश की पराधीनता के साथ ही बंगाल के दो दुक है करने का भी सवाल चठ खड़ा हुआ या और लार्ड कर्जन (तत्कालीन वाइसराय) इसके दो दुकडे कर देना चाहते थे। रवीन्द्रजी विश्व-बन्धुस्व के हिमायती ये और जन्म भर रहे। वे संसार का प्रेम के सूत्र में बांधना चाहते थे। अन्त तक वे इसीलिये प्रयत्न करते रहे, प्रचार करते रहे, जब जापान ने चान पर श्राक्रमण किया तो उन्होंने जो कविता लिखी थी, जापानिया के लिये जो पत्र लिखा था, उससे किसका दिल न दुखा दगा / पून की सभ्यता पर उन्हें घमह था। पर पश्चिम की सभ्यता से वे बहुत कुछ सोखना चाहते थे। यह सब था पर विश्व-प्रेम की श्राधी में वे भारत-प्रेम को मुला नहीं सकते थे। श्रपनी माए-भूम उनके लिये सबसे बड़ी देवता और मूर्ति, प्रतिमा थी। फर भी वे राजनीति को अपना प्रधान कार्य नहीं बनाना चाहते थे। राजनैतिक दलबन्दी तथा दलदल से उन्हें सख्त नकरत था। पर उनकी क़लम सं निकले देशमिक के गाने नौजवानों मे प्राण फू क रहे थें। वे नौजवानों को प्राण दान कर रहे थे। पर, एक

ओर राजनैतिक दुरवस्था थी और दूसरी श्रीर देश की धार्मिक दुर्शा भी । लोग अजीव अज्ञान मे पड़कर आत्मा तथा परमात्मा को भूल बैठे थे। रवीन्द्र ने अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों को सन् १६०१ में ही "नैवेख" में प्रदर्शित कर दिया था। "गीताजलि" तो ऐसा रहस्यमय प्रथ है कि बड़े विद्वान् भी उसका अर्थ नहीं लगा सकते। राजनैतिक दलवन्दी, देश की दुर्वस्था तथा धर्म की छीछालेदर से उदासीन होकर श्री रवीन्द्रनाथ टागोर चार वर्ष तक शान्ति-।नकेतन में रहे। यह स्थान घोलपुर में है। इनके पिता ने अपना साधना, तपस्या के लिये यहां कुटी बना रखी थी तथा यहीं पर भारतीय बालिकायें तथा बालकों को प्राचीन आर्यपद्धति के श्रनुसार, (बन्द् कमरों में दिक्कयानूसी पाठ्यकम के श्रनुपार नहीं ) शिचा दी जाती थी। रवीन्द्रजी यहां बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। आज यह स्थान तथा यह सस्था संसार के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालया में से है तथा विश्व के बड़े-बड़े विद्वान् यहा प्रवास करते हैं। इसे "विश्वभारती" कहते हैं। महात्मा गाधी भी यहा रह आए हैं। इस स्थान के वातावरण में अद्भुत शान्ति तथा सुखका मभी अनुभव करते हैं। शान्तिनिकेतन के आचार्य पद पर वर्षो तक प्रसिद्ध अमेज साधु एन्ड्रूज थे और इस मृतात्मा की यादगार वहां श्रव भी विद्यमान हैं। शान्ति-निकेतन विश्वविद्यालय भारत में स्वतंत्र रीति से उच्चतम शिचा दिलाने वाली सस्याओं में से एक है। ऐसी ही एक सस्या श्री काशी विद्यापीठ है, जिसे एक महान पुरुष, दानवीर श्री शिवप्रसाद गुप्त स्थापित कर गये हैं। विद्यापीठ के आचार्य-पद की हा० भगवानदास, श्राचार्य नरेन्द्रदेव, श्री सम्पूर्णानन्दजी ऐसे उद्भट विद्वान सुशोभित कर चुके हैं।

सन् १६११ में रवीन्द्रजी का ४० वर्ष पूरा हुआ और इतनी उमर में इतने आदर के साथ शायद ही किसी की जयन्ती मनाई गयी हो। बगाल भर में रबीन्द्र जयन्त्री मनायी गयी। १६१२ मे वे लन्दन पहुँचे श्रीर इस श्रवसर पर बढ़ाँ के घरन्धर पांडनी तथा कवियों से इनका निजी परिचय द्वथा। सन् १६१० में ब श्रमेरिका होते हुए शान्तिनिफेतन वापन व्यागय थे। इसी वप विश्व में तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ साहित्य लैंग्वफ होन के कर्या इनकी प्रसिद्ध "नोवल प्राइच" मिला । इस इनाम में नाहद एक लाख रुपया मिलता है। रबीन्द्र न इस धन का आंन्सनिरेनन की दे दिया। इसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें "रा० श्राव लिटरेवर" की उपाधि म खादारत किया। मन् १६१४ में शिटिस मरकार ने इनको "मर" का उपाधि दी। इसी वर्ष प्राप्त सुवार का, कार्य करने के लिये इन्होंने "श्रीनिकेतन" की स्थापना की। १६१६ में उन्होंने जापान में "राष्ट्रवाद" पर तथा संयुक्त राज्य श्रमीरका में "व्यक्तित्व" पर व्याख्यान दिया था। मन् १६२० फे बीच इनको कम से कम मात बार ब्रुशेष यात्रा । सनी पड़ा श्रीर वह भी केवल विशिष्ट विषयों पर ज्याल्यान देने के लिये। सन १६३० में वे हम भी गये थे।

महात्मा गाधी में रवीन्द्र बाबू का पहली भेट सन् १६१५ में हुई। दिल्ला श्रिफिका में लांटकर गांधीजी जय भारत आये तो शान्तिनिकेतन भी पधारे थे। यद्यपि उनमें तथा कि में गहरा राजनीतक मतभेद था तथा प्रमह्योग ऐसा वस्तु कि की विश्वकृत ही नापसद था, पर दानों महापुरुष में इतना मेल था कि गांधीजी को रथीन्द्र का श्राशीर्वाद सदैव प्राप्त था। द्वितीय महायुद्ध से शायद ही कोई इतना दुंखी हुआ हो, जितना यह मानवता का पुजारी रवीन्द्र। ने बड़े दुखी होकर संसार का सन्मार्ग पर लाने की सीख देना चाहते थे पर चुढ़ापे के शरीर में इतनी शिक्त न थी कि लम्बी यात्रा कर सच को अपना विचार सुनाया जावे। उस समय उनकी जा विद्याप छपी थी, उसका

एक एक शब्द मृल्यवान है। सरकारी नीति के विरोध में कविवर रवीन्द्र ने श्रपना "सर" का खिताब वापस कर दिया था। महाकवि का यह श्रंतिम महान कार्य था। सन् १९४१ में इनकी मृत्यु हुई।

इस महान् श्रात्मा ने मोच्न प्राप्त किया। देश विलख उठा। सभ्यता का सहारा लुट गया पर जब तक किव की श्रमर वाणी हमारे बीच में है, हम सन्मार्ग मे नहीं डिग सकते।

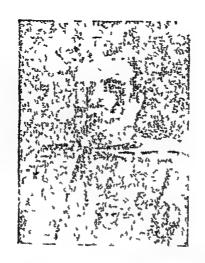

# डा० सर आशुतोष मुकर्जी

जून, १८६४ में, कलकत्ता के एक शिक्ति परिवार में श्राशुतोष मुकर्जी का जन्म हुआ था। इनके पिता अपने समय में, वंगाल में बी० ए० की शिक्ता और डिमी प्राप्त करने वाले इने गिने पुरुषों में से थे तथा समाज-सेवा के प्रति उनकी बड़ी रुचि थी। युवकों के स्वास्थ्य, सुधार तथा महिलाओं में जागृति श्रीर उनके लिये उपयोगी सामाजिक कार्य के सम्बन्ध में उन्होंने पुस्तकें भी लिखी थीं। ऐसे विचारवान पिता की झाया आशुतोष को २५ वर्ष तक प्राप्त रही। सन् १८८६ में इनके पिता का देहान्त हुआ। पर मान्न सुख बहुत दिनों तक रहा। माता का देहान्त सन् १९१४ में हुआ था। उस आदर्श महिला ने अपने पुत्र के विरुद्ध-निर्माण में बड़ा माग लिया था और उनके नियंद्रग्न के कारण ही आशुतोप विख्यात पुरुष हो सके।

अश्वातीष बड़ी प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी थे। इनकी कुशाम बुद्धि का सभी महपाठी लोहा मानते थे। गिएत में इनकी विशेष रुचि थी इसीलिए कालेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने गिएत में श्रानुसन्धान कार्य करना चाहा। पर, उस समय ऐसी सहूलियतें कहाँ प्राप्त थीं। श्रान्त में, जीविका के लिये उनको वकालत का पेशा महए। करना पड़ा। पर तेज-दिमारा बाले के लिये हरेक काम श्रासान होता है। ३० वर्ष की उस्र होते होते वे "डाक्टर श्राव लॉ" हो गये। दस वर्ष बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के जज होगये।

किन्तु, पैसा कमाने या सरकारी पद पर बैठने की उनकी महत्वाकांचा कमी न थी। सीधे सादे चाल के आदमी थे। बिद्या का न्यसन इतना था कि बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने और सकलन करने की जो आदत पड़ी तो अन्त तक बनी रही। अतएव उनका निजी पुस्तकालय भारत के बहुत अच्छे पुस्तकालयों की अंगो में गिना जाता है। उनके जीवन का मृतमत्र था शिचा प्रचार और भारत को अत्यत शिच्तित दंश बना देना। वे जानते थे कि ऐसा करने के लिये देश को बड़ी बाधाओं का मुकाबिला करना पड़ेगा पर स्वयं वे एक आदर्श उपस्थित कर यह दिखला दना चाहते थे कि हर सुबे में अनवरत परिश्रम करने से क्या नहीं हो मकता।

जिस कालेज में उन्होंने शिक्षा पायी थीं, उसे हा केन्द्र यनाकर उसके द्वारा शिक्षा सेवा का मंत्र जगाने का उन्होंने संकल्प लिया था और उन्हीं के तीस वर्ष के अथक परिश्रम का ही यह परिणाम था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय एक साधारण परीक्षक संस्था से पशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त कर सका। जब उनकी उम्र २४ वर्ष की थीं, तभी वे विश्वविद्यालय के 'फ़ेलो' बना लिए गये थे। कुछ हो दिनों बाद वे उसकी प्रबन्ध समिति के भी सदस्य चुन लिये गये। इस प्रकार १८८९ से उनका विश्वविद्यालय से सबंध स्थापित हुआ और मरने के समय यानी १६२४ तक यह संबन्ध बना रहा। पर यह केवल सबन्ध ही नहीं था, एक महान् आत्मा का प्राण्म्य सहयोग था। सन् १६०६ में मुकर्जी इस संस्था के बाइस-चांसलर चुने गये। और इस पद पर सन् १६४४ तक बराबर बने रहे। इसके बाद पुन: १६२१ में इन्होंने इसकी बागडोर अपने हाथ में सम्हाली और १८२३ तक काम देखते रहे। अपना तन-मन धन इन्होंने इसकी सेवा में इस तरह ज्लम कर दिया था कि तत्कालीन बगाल गवर्नर ने इनके विषय में लिखा था—"कलकत्ता विश्वविद्यालय है।"

श्राशुतोप ने इस सस्था को सम्पूर्ण करने के लिये कितना परिश्रम व प्रयत्न किया, यह इस छोटे से निवन्ध में नहीं लिखा जा सकता। गिएत, विज्ञान, साहित्य, ज्यवसाय, इतिहास, धर्म, चिकित्सा हरेक विषय पर न केवल विशिष्ट शिचा का ही प्रवन्ध किया गया बल्क हरेक विषय के विशेषज्ञ बुलाकर रखे गये। नयी नयी प्रयोगशालाये खुलीं। श्राशुतोष समूचे भारत पर श्राप्ती गिद्ध-हिष्ट लगाये रहते श्रीर जहाँ कोई विद्वान् मिलता छमे कलकत्ता बुला लेते। विद्यार्थियों से उनको बड़ी सहानुमृति रहती थी। हरेक विद्यार्थी के दुःख ददे में शरीक होते। जब कभी कोई विद्यार्थी सकट में होता, उनके पास सलाह के लिये श्राने का माग खुला रहता। प्राय: हरेक डिप्रीशुदा विद्यार्थी का माग खुला रहता। प्राय: हरेक डिप्रीशुदा विद्यार्थी का माग खुला रहता। यही नहीं, यह भी फिक रहती कि हमारे विद्यार्थी कहाँ जाकर किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बगाल का बहुत बड़ा उपकार यह किया कि वृद्ध भाषा को पाठ्यक्रम बना दिया श्रीर उसके श्रध्ययन

का विशेष प्रवन्ध तक किया गया। यदि काशी हिन्दू-विश्व-विद्यालय उसका चतुर्थांश भी हिन्दी के लिये करता तो हिन्दी की बड़ी सेवा होती।

आशुतीय की शिक्षा-सेवा से प्रसन्न होकर सरकार ने उन्हें "सर" की चपाध्य दी थी पर वास्तव में ऐसी उपाध्यों से कहीं अधिक आदर वे भारत में प्राप्त कर चुके। कलकता विश्वविद्यालय के आदर्श से भारत के हरेक बिद्यालय अनुप्राणित हो उठे और उनमें एक अद्भुत जागृति आगयी।

"सर" आशुतोष केवल शिक्षा चेत्र में ही आगे नहीं बढे थे। वे कलकत्ता कारपोरेशन के सदस्य रह चुके थे, बंगाल की लेलिस्लेटिव कोंसिल तथा वाइसराय की इम्पीरियल कोंसिल के सदस्य की हैंसियत से वे काफी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। फिन्तु, यह सब स्थाति उनकी एक ख्याति के सामने फीकी थी और वह थी सीघीसादी चाल तथा धुन के साथ सरस्वती के मदिर की सेवा। उठते बैठते, सदैव कलकत्ता विस्वविद्यालय इनके सामने रहता था, भारत के विद्वानों की सूची इनके हाथ में रहती थी और ऐसे लोगों की टोह में निगाह दौड़ा करती थी जो विद्वान हों तथा विश्वविद्यालय के लिये नहीं तो भारत के लिये विद्याप्रचार का संकल्प लेने के लिये तैयार हों। यदि इनकी मृत्यु ६० वर्ष की उम्र में ही न हो जाती तो वे भारत को और बहुत कुछ दे गये होते।

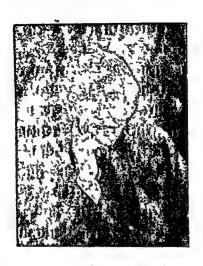

# सर जगदीशचन्द्र बोंस

भारत की विभूतियों की गणना में वंगाल ने इंतना अधिक योग दान किया है कि यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि हमारे देश के लिये यह प्रान्त बड़े गौरव की वस्तु है। इस देश की सर्वतोमुखी प्रतिभा ने हमें पूर्णतः प्रभावित किया है। केवल साहित्य या राजनीति में ही नहीं, विज्ञान के चेत्र में भी इसका बड़ा हाथ है। ऐसे वैज्ञानिक महार्राथयों में सर जगदीशचन्द्र बोस तथा सर प्रफुल्लचन्द्र राय का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। सर प्रफुल्लचन्द्र राय का नम सन् १८६१ में हुआ था और इनकी मृत्यु अभी की सी ही घटना है। इस बालब्रह्मचारी विद्वान ने अपना सर्वस्व विज्ञान के लिये निद्यावर कर दिया तथा रसायन शास में वे हमारे देश के सबसे बड़े पिरहत थे। महात्मा गांधी के खहर के सिद्धान्त के वे बड़े मारी भक्त थे श्रीर कलकरों का खादी प्रतिष्ठान इन्हों को प्रेरणा का फल है। एक कुलीन बंगाली कायस्थ घर में इनका जन्म हुआ था। चचपन में शिचा प्राम में ही 'हुई' थी। अन्त में उन्होंने सन् १८८८ में एडिनबर्ग के विश्वविद्यालय से "डा० आव साइन्स" की डिग्री प्राप्त को थी तथा सन् १९१६ में वे सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। 'मर' की उपाधि उन्हें युद्ध समाप्त होने पर मिली थी। रसायन सम्बन्धी इनकी खोजों ने दुनिया को चिकत कर दिया था।

इतसे भी अधिक ख्याति सर जगदीशचन्द्र बोस की हुई। यह एक मार्के की बात है कि भारतीय नैज्ञानिकों ने यूरोपीय या अमेरिकन नैज्ञानिकों की तरह अपना ध्यान तथा अम कभी भी संसार के गंहार के निषय की खोजों में नहीं लगाया। ने सदैन लोक कल्याण की चीजों की ओर भुके। हमारे नैज्ञानिक कंवल कोरे नैज्ञानिक ही नहीं रहे। ने दाशनिक तथा समाज सेवक भी थे। सर पी० सी० रे या राय ने नगाल की वही सामाजिक सेना की है। उनका स्थापित नंगाल के मिकल वक्से आज लाखों को रोजी दे रहा है तथा हमारा करोड़ों रुपया निदेशी दना में व्यय होने से रोक रहा है। अन तो औषधि निर्माण के लिये हमारे यहाँ कई कार जाने खुल गये हैं।

सर जगदीश कोरे वैद्वानिक हा नहीं रहे। वे बड़े समाज सेवक व्यक्ति थे। ग्रीब विद्यार्थियों की सेवा तथा सहायता के श्रातिरिक्त वे साहित्य तथा कला के प्रचार में भी भाग लेते थे। कवीन्द्र रवीन्द्र के कलाकार बन्धु श्री गगनेन्द्र तथा श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर को इनके द्वारा बढा प्रोत्साहन मिला था। भारतीय दर्शनशास्त्र में इन्हें वड़ी रुचि था तथा श्रात्मा और जोवात्मा के सिद्धान्त में इनका विश्वास था। भारतीय दर्शन शास्त्र प्रकृतिमात्र में, जह से जह पदार्थ में भा चेतनता तथा जीव का सिद्धान्त

मानता है। पेह पत्त में भी वह चंतनता स्वीकार करता है तथा हसके श्रमुसार सुख दुःख का श्रमुमब लता पत्तियों को भी होता है। हमारे दर्शन शास्त्र के इस कथन पर विदेशी हँसा करते थे और खिल्ली उड़ाया करते थे पर इसकी सत्यता और महत्ता को प्रमाणित कर सर जगदीश ने ससार को श्राश्चर्य चिकत कर दिया। पौधों के विषय में उनकी खोज उनके जीवन का सबसे वड़ा काम है और इन खोजों ने विद्यान-जगत् की विचार घारा ही बदल दी। जब यह प्रमाणित हो गया वृत्तों में भी चेतनता तथा सुख दुःख की भावना है तो मानवजाति का दृष्टकोण ही परिवर्षित हो जाता है।

जगदीश बाबू के वैद्यानिक खोजों के विषय में हम यहाँ कुछ न लिख सफेंगे क्योंकि हम विद्यान के विद्यार्थी नहीं हैं। हमें तो जो मोटी मोटी बातें मालूम हैं वह यही हैं कि इनकी खोजों पर यूरोपियन पहले मुस्कराकर उपेना कर दिया करते थे। मारत सरकार से भी शुरू में इनको कोई सहायता नहीं मिली। धीरे धीरे इनकी प्रतिभा की बाक जमने लगी और अन्त में ससार को इनका लोहा स्वीकार ही करना पड़ा।

३० नवस्वर १८४८ को एक कुलीन कायस्थ परिवार में, बगाल के विक्रमपुर जिले के रारीखाल प्राम में जगदीश जी का जन्म हुआ था। इनके पिता भगवानचन्द्र डिप्टी कलेक्टर थे। उन्होंने अपने बच्चे की शिचा पर विशेष ध्यान दिया। बालक भी तेज और होनहार था। अतएब यह निश्चय हुआ कि उनकी विक्रान की उच्च शिचा दिलाने के लिये विलायत भेजा जावे। बोस की इच्छा थी कि विलायत में डाक्टरी पढ़ी जावे पर आसाम में इनको मलेरिया ने पकड लिया था अतः निरन्तर वबर आने से वे काकी कमजोर हो गये थे। अन्त में इन्होंने प्रकृति विक्रान के ही अध्ययन का निश्चय किया। माता ने अपने जेवर वेच कर इनकी विलायत जाने के लिये मार्ग-व्यय दिया। वहां से परीक्षा पास कर भारत आने पर सन् १८८४ में कलकत्ता के प्रेसीखेन्सी कालेज में इनको प्रोक्षेसर का पद मिल गया। पर, भारतीय होने के कारण इनको उस स्थान के लिये निश्चित वेतन से कहीं कम दिया गया। तीन वर्ष तक वे वरावर अपना वेतन लेना अस्वीकार करते रहे। वेतन न लेने के दारण इनको बड़ी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। सन् १८८७ में विवाह भी कर लिया था। पित पत्नी का खर्च चलाना कठिन हो रहा था। किन्तु, इन मुसीवतों के समय में भी उनका अध्ययन जारी रहा। वे नयी नयी खोज करते रहते थे। फोटोप्राफी का बड़ा शीक्ष था। नवम्बर, १८६३ में अपनी ३४ वीं वर्ष गाँठ के अवसर पर इन्होंने विज्ञान में नवीन खोज का संकल्प लिया और विद्युत् लहरों के तत्वों की खोज करने लगे।

इनकी खोजों के विषय में कुछ लिखना निरर्थंक है। इतन। ही जान तेना पर्याप्त है कि सन् १६०० में इन्होंने अपनी पहली खोज की और उसे ससार के सामने रखा। इसा वर्ष पेरिस में विज्ञान परिषद् में वे सम्मिलित हुए थे। तरह तरह के यन्त्र भी इन्होंने बना डाल और एक के बाद दूसरा वैज्ञानिक सिद्धान्त ससार के सामने रखते गये। सन् १६११ में पौधों में चेतना सम्बन्धी खोज का अद्मुत् प्रकाश जनता के सम्मुख आया।

सन् १६१४ में वे अपने प्रोफेसर के पह से 'रिटायर' कर गये पर उनके श्रवकाश प्रहण करने के पहले हो यह पता चला कि किसी भूल के कारण उनको शिचा विभाग का वह सर्वोच्च पद न मिल सका जो उन्हें मिलना चाहिये था। फलतः उनको वह सर्वोच्च पद दिया गया तथा वाजिब समय से लेकर तव तक का वेतन दिया गया।

इस रुपये से, जनता से प्राप्त कुछ दान से तथा मरकार से ्योड़ी सहायता प्राप्त कर सर जगदीशचन्द्र योस ने कलकता में एक प्रयोगशाला खोली जहाँ वैज्ञानिक अनुमन्घान किये जा सके। आज यह प्रयोगशाला ससार की प्रसिद्ध प्रयोगशालाओं में से है। इस प्रयोगशाला में प्रकृति-विज्ञान सम्मन्धी खोज लगातार जारी है श्रीर स्वयं मर जगदीश मन् १६३१ तक यहाँ कास करते रहे।

इन्होंने कई बार विदेश यात्रा की तया ऋपने व्याख्यानों से ससार की विद्वन्मरखली को चिकत करते रहे। अभी उनकी मृत्यु को सात वर्ष ही हुए हैं पर उनकी सस्या, उनकी खोज

तथा उनका यश अमर है।



सर चन्द्रशेखर वेंकटरमण

सर चन्द्रशेखर चेंकटरमण का जन्म ७ नवस्वर, १८८८ को हुआ था। इनके पिता बड़े विद्या प्रेमी व्यक्ति थे और उन्होंने बी० एस-सी० पास करने के बाद अध्यापक का कार्य शुरू कर दिया था। बाद में वे विजगापट्टम में अपने सित्र श्री पी० टी० श्रीनिवास अध्यगर के पास चले गये थे। अध्यगर वहाँ के हिन्दू कालेज के प्रिसपल थे। मि० रमण वहाँ विज्ञान शास्त्र के प्रोफेसर होगये।

इस प्रकार, कालेज के वातावरण में ही वेकट का बाल्य-काल बीता। वचपन से ही इनकी विद्याप्रियता तथा बहुत जल्दी छापना पाठ समक लेने की ज्ञमता से इनके छाध्यापक बढ़े प्रभावित हुये थे। इनकी समुचित शिज्ञा का प्रबन्ध किया गया। विज्ञान के प्रति इनकी विशेष किच स्पष्ट हो चली थी श्रीर वे मद्रास के प्रेसिडेन्सी कालेज में पढ़ने के लिये भेजे गये। यहाँ पर कुछ ही दिनों में सभी प्रोफेसर इनकी प्रतिमा से प्रभावित हो गये। सभा इनको विशेष प्रेम से पढ़ान लगे। बी॰ एस-सी० की परीचा में ये सर्व प्रथम ही नहीं, प्रथम श्रेणी में पास एकमात्र विद्यार्थी निकले।

पर, उन दिनों हमारे देश में विज्ञान की क्रंद्र न थी। शिला का उद्देश्य श्रच्छी नौकरी मिलना था। इसोलिये वेंकटरमण ने एम० ए० में विज्ञान छोड़कर, श्रथशास्त्र लिया और एकदम नया विषय सेने पर भी परीत्ता में सवंप्रथम धाये। इन्हें तुरत सरकार के फाइनेन्स श्रथीत् श्र्य विभाग में जगह मिल गई सौर नौकरी के सिलसिले में कभी कलकत्ता कभी रंगून, कभी नागपुर रहना पडता था। इस विभाग में भी इनकी धाक जम गयी। सभी श्रफसर बड़े खुश थे, यहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार न इनको इम्पीरियल सेक्नेटेरियट में रखना चाहा, पर इन्हें यह स्वीकार न था। इसका कारण था।

श्रीर यह का ण था विज्ञान का प्रेम। सरकारी नौकरी करते हुये भी वे सुषह शाम समय निकाल कर वैज्ञानिक खोज किया करते थे। श्रपने घर में ही एक प्रयोगशाला बना रखी थी। ध्रपनी खोजों को विदेशी पत्रों में छपवाने भी लगे थे जिससे इनका नाम चारों ध्रार फैलने लगा था। कलकत्ता में विज्ञान के प्रचारार्थ एक संग्था था जिसका नाम था "श्रसोसियेशन कार ि किल्टवेशन श्रावसाइन्स।" इसकी प्रयोगशाला में सुबह शाम प्रयोग करने की श्रनुमित इनको मिल गई थी। किर क्या था, इनको दोनों हाथ लड्ड मिल गये। इसी लालच से वे श्रिधक वतन मिलने पर भी दिल्ली नहीं गये।

इन दिना सर आशुतोष का जमाना था भला ऐसा विद्वान् चनका निगाहों में कहाँ चूक सकता था। सन् १६१४ में एक दानवीर की कृपा से कलकत्ता विश्वविद्यालय मे वैज्ञानिक अनुसवान विभाग खुला। रमण से अनुरोध किया गया। "उन्होंने सरकारी नौकरी तथा मोटी तनक्वाह पर लात मार कर यह काम सम्माल लिया। उन्हें वैज्ञानिक धुन थी। रुपया पैसा क्या चीज होती है। सर आशुतोष ने उनके इस त्याग की बड़ी सराहना की थी।

वस, इसी समय से वेंकटेरमण का क्रमागत विकास प्रारम्भ होता है। लगातार परिश्रम तथा छोज करके उन्होंने प्रकाश तथा रंग, रंग मे प्रकाश, जल का रंग इत्यादि विषयों पर जो अद्भुत अनुसघान प्रकाशित किया उसने ससार के वैद्यानिक समुदाय में उथल पुथल मचा दी। यह खोज सन् १६२८ में पूरी हुई थी और इसने ससार के सर्वश्रेष्ठ वैद्यानकों की श्रेणी में सर सो० वी० रमण को खड़ा कर दिया। सन् १६१६ में उनको सर की उपाध मिली। विद्यान मे अपने समय में सबसे महत्वपूर्ण खोज करने के कारण उनको सन् १६३० में नोबुल प्राइज मिला सन् १६३२ में पेरिस विश्वविद्यालय ने उनको खाक्टर की उपाध दा या। सन् १९३७ में वे पुनः पेरिस गए। अन्तर्राष्ट्रीय वैद्यानिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये।

सर सा॰ वी॰ रमण के खोजों की संख्या ६०० से ऊपर ही होगी। इतनी सख्या में नये विषयों पर इन्होंने निबन्ध तैयार किये हैं। इनकी खोज लगातार जारी है। इनका शिष्य समुदाय बड़ी श्रद्धा पूर्वक इनके पथ का अनुसरण कर रहा है। रमण का उद्देश्य है भारत को विज्ञान के सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाना और वे उसी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। वे विज्ञान के पुजारी हैं और भगवान करे ऐसे पुजारो द्वारा भारत का श्रधिक से श्रिधक कल्याण हो।



## डा॰ सर मुहम्मद इक्रवाल

लाहौर की शाही मिरजद के पास एक ऐसी फ्रम है जहाँ जाकर हरेक को सर सुकाना चाहिए। इस कम में एक मारत का रत्न सो रहा है। ढा० रवोन्द्रनाथ टागोर के बाद यदि मारतीय वर्तमान कालीन किवयों तथा कलाकारों में किसी का नाम सबसे अधिक देश विदेश में फैला तो वह डा० मर सुहम्मद इकवाल का। उनके नाम के आगे 'सर' देखर यह न सोचना चाहिये कि सरकार के हिमायती था "जी-हुजूरों" में होने के कारण उनको खिताब मिला था जिस प्रकार कविवर रवीन्द्रनाथ को केवल उनकी प्रतिमा के कारण, उनकी विद्या के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये "सर" की उपाधि से सरकार ने विभूषित कर अपने को ही आद्रित किया था, उसी प्रकार जब एक युपापियन यात्री ने तत्कालीन प्रजाब के

गवर्नर से कहा कि तुम्हारे देश में इतना काबिल आदमी रहता है जिसकी कविताओं का विदेशों में इतना आदर है, पर तुम्हारी सरकार ने उसका आदर तक न किया, तब गवनर ने मारत सरकार से कहकर, इकबाल की विद्या के प्रति आदर प्रकट करने के लिये उन्हें "मर" की उपाधि दी। डा० की उपाधि उन्हें जर्मनी के म्यूनिख विश्वविद्यालय से "कारसी में रहस्यवाद" पर खोज पूर्ण प्रथ लिखने के लिए मिली थी।

इक्षवाल टागोर से मिल चुके थे। दोनों एक दूसरे का बड़ा आदर करते थे। यद्यपि इक्षवाल में टागोर के समान सर्वतोमुखी प्रतिभा न थी, वे उनकी तरह कुशल उपन्यासकार तथा गद्य के प्रण्ता भी न थे, फिर भी उनकी अप्रे जी लेखनी भी बहुत ही मंजी हुई और प्रतिभामय थी। मद्रास में उनके ज्याख्यानों का जो संग्रह "रिकास्ट्रक्शन आव थॉट इन इसलाम" (इसलाम धर्म में विचारों का पुनर्निर्माण) प्रकाशित हुआ है, उसी से उनकी अप्रेजी लियाकृत का पूरा अन्दाल मिल जाता है।

इक्तबाल श्रीर टागोर दोनों ही मानवता के पुजारी थे, समकालीन थे। एक नये भारतीय युग के प्रण् ता थे। टागोर विश्वकल्याण के लिये शान्ति तथा सतीष के मार्ग से बढ़ना चाहते थे, इक्तवाल को सघर्ष तथा सतत प्रयत्न का उपदेश देना था। देशभक्त दोनों ही थे। चापि इसलाम-प्रोम कुछ श्रिषक होने के कारण श्रीर श्रागे चलकर थोड़ी मम्प्रदायिकता श्रा जाने के कारण इक्तबाल सुसलिम समाज पर श्रीषक प्रभाव जमा सके श्रीर श्रीखल मारतीय समाज के लिये उतने लोकप्रिय न रहे, पर, यह सोचना मूल होगी कि वे भारत के प्रति उदासीन थे। मारतीय देशभक्ति के उनके तराने, उनको राजले श्राज भी हरेक दिल पर चोट करती हैं। यह हमें

जगाने के लिए जो चुटीली चीजें कह गए हैं वह हमें तवतक चैन न लेने देगीं अब तक हम अपने लक्ष्य तक न पहुंच जावें। इक्रवाल भी राजनैतिक च्लेत्र में क्रियात्म भाग लेने से वैसे ही घनड़ाते थे जैसे रवीन्द्र। पर, इनको तीन वर्ष तक पजाब कौंसिल का सेम्बर रहना पड़ा, मुसलिम लीग के उस वार्षिक श्रधिवेशन में श्रध्यन्न होना पड़ा जिसमें पहली बार पाकिस्तान तथा भारत के बॅटवारे का सवाल उठाया गया था। सन् १६३१ में द्वितीय गोलमेन सम्मेलन मे इनको मुसलिम हितों की रत्ता के लिये प्रतिनिधि बनकर भी जाना पड़ा था।

पर, इक्रवाल पहले कवि थे, देश मक्त थे, कल्पना जगत के द्रष्टा थे, फिर श्रौर कुछ । मार्स्स के साम्यवाद ने इनको प्रभावित किया या श्रीर वे पूँजीवादी सभ्यता के विरोधी थे। इसके साथ ही वे अधा प्रजातत्रवाद भी नहीं चाहते थे। यद्यपि अध्ययन की दृष्टि से वे अरबी और फ़ारसी के ही सबसे बड़े विद्वान थे पर जनके विचार बड़े उन्नत और सुधार के पत्तपाती थे। वे शुरू से लेकर श्रन्त तक किव थे। इनके विचार बड़े सुन्दर थे, लेखनी में जाद और तेज था।

बहुत खीम कर आप लिखते हैं •

लेकिन मुमे पैदा किया इस देश में तूने। जिस देश के बन्दे हैं, गुलामी पे रजायन्द ॥ एक स्थान पर आपने लिखा है:

न सममोगे तो मिट जावोगे ऐ हिन्दोस्ताँ वालो। तुम्हारी दास्ताँ तक भी न होगी दास्तानों में।।

नौजवानों को कमर कसकर काम करने की नसीहत देते हुए शायर तिखता है:—
श्रमत से । जन्दगी बनती है, जन्नत भी जहन्तुम भी ।

ये खाका अपनी फितरत में ननूरी है न नारी है॥

श्रौर देखिये---

खुदं को कर बलन्द इतना कि हर तक दीर से पहले। खुदा बन्दे से यह पूछे बता तेरी रजा क्या है।। फिर देखिये—

चठा न शीश ये गिरा फरंग के पहसाँ। सफ़ाले हिन्द से मीना व जाम पैदाकर॥ कितना ज़ोरदार शेर है:

जिस खेत से दहकाँ को मण्यसर नहीं रोजी। उस खेत के हर खोशये गन्दुम को जला दो॥ रारीबी की तारीफ्र में लिखा है:

मेरा तरीक अमीरी नहीं फक्तीरी है। खुदी न बेच, रारीबी में नाम पैदाकर॥ इकवाल साहब की ऊँचे दर्जे की शायरी के कुछ और नमूने देखिये।

तेरी जिन्ह्गी इसी से, तेरी आवरू इसी से। जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रुसियाही।। खुदी की मौत से हिन्दी शिकस्त वालों पर। क्षणस हुआ है हलाल और आशियाना हराम।। तू शाही है, परवाज है काम मेरा, तेरे सामने आसमा और मी है। सुल्तानिये जमहूर का आता है जमाना, नो नक्शे कुहन तुमको नज़र आये मिटा हो।

अस्तु, यह तो उत्पर की पिक्तयों से पाठकों को प्रकट हो जावेगा कि इक्तबाल की शायरी में फारसी के शब्द भी काफी आ जाते हैं और इसी कारण उर्दू के घर संयुक्तप्रान्त में उनकी कविता के विरोधी भी थे। उनकी कविता के प्रति एक आद्तेप यह भी था कि उसमें पंजाबो का भी पुट है। पर जहाँ तक कारसी की छाप का सवाल है, उस विषय में महाकवि गालि में इसी दोष के पात्र थे। इक्षाल ने अपनी किवताएँ पहले महाकवि दाग के पास "इसलाह" (ससोधन के लिये भेजा ची। दाग्र उस समय निजाम -हैदरावाद के दरबार में बहुत सम्मानित हो रहे थे। कुछ शायरी देखने के बाद दाग्र ने उनको लिख दिया था कि उनमें कोई दोष नहीं है और वे इतनी अच्छी हैं कि इसलाह की जरूरत ही नहीं है। लाहीर के अशायरे में इन्होंने जो पहली ग्रजल पढ़ी थी, बह इतनी अच्छी थी कि सभी एकत्रित विद्वान यह मान गये थे कि आगे ज

मोती समम के शाने करीमी ने चुन ितये, कतरे मेरे गिरे जो अर्के इन्कआल के।

इकावाल ने उद् शायरी से शुरू किया और वीच में केवल फारसी में ही लिखने लगे थे। इनकी कविताओं का अप्रेजी, जमन, इटालियन तथा रूसी भाषा तक में अनुवाद हुआ है।

इस महापुरुष का जन्म पजाब और जन्मू की सरहद पर, स्यालकोट नामक नगर में, २२ फरवरी, सन् १८७३ की हुआ था। इनके पिता बढ़े विद्या व्यसनी थे। इनके पूवज काशमारी नाह्मण थे। जो मुसलमान हो गये थे। १८६५ में इकबाल गवनमेण्ट कालिज, लाहौर में मर्ती हो गये। यहाँ से उन्होंने बी०ए० और एम०ए० पास किया। इसके बाद हो लाहौर के औरियेन्टल कालेज में श्रम्थापक हो गये। कुछ वष बाद वहीं गवनमेण्ट कालिज में श्रम्थापक हो गये। कुछ वष बाद वहीं गवनमेण्ट कालिज में ही दर्शन शास्त्र के प्रोफ सर नियुक्त हुए। सन् १६०५ में इन्होंने इगलैण्ड की यात्रा की और वहीं दर्शनशास्त्र में 'डाक्टर' की डिमी ली। वकालत के पेशे का धुन सवार हुई तो सन् १६०५ में वैरिस्टरी पास की और भारत

श्राकर वकातत करने लगे। पर साहित्य, दर्शन और वकातत का साथ न निभ सका और श्राख़िर वकातत छोड़नी पड़ी।

शायरी का शौक बचपन से ही या और सन् १६०४ तक काफी कविता कर चुके थे। उनकी रचनाओं का प्रथम सप्रह सन् १६२४ में प्रकाशित हुआ। इस मंथ के कई संस्करण छप चुके हैं।

दर्शन तथा काव्य के क्षेत्र में खद्भुत यश प्राप्त कर इस महापुरुष ने ६ श्रप्रैल, १६३८ को ससार से कूच किया। जब तक भारतीय वचों के कएठ में ये पिक्तयाँ रहेंगी, तब तक इक्षाल श्रमर हैं:—

सारे जहाँ से धच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा, हिन्दी हैं, हम वतन है, हिन्दोस्ताँ हमारा।



# आ वार्य महावीरप्रसाद द्विव दी

राजा राममोहनराय, बिकमचन्द्र चट्टोपाध्याय तथा रमेशह त न मिलकर बगला साहित्य के निर्माण के लिये जो कार्य किया था उससे अधिक कार्य इकेले एक व्यक्ति, आचार्य महाबीरप्रसाद द्विचेदी ने हमारी मालुशांचा तथा राष्ट्र-भाषा हिन्दी के लिये किया। उन्हें न तो सरकार से कोई आदर प्राप्त हो सका, न कोई उपाधि। मरते दम तक पैसा भी इतना ही हो सका कि दोनों वक पैटका काम चल जाये। साथी मित्रों में कोई ऐसा बहा आदमी भी न मिला जो उनके नाम को चारों और फैलाने में मदद दें। पर, केवल अपने दम से अपने चूते से उन्होंने हिन्ही-साहित्य के सुजन के लिये, उसकी बनावट तथा मापा और भाव को एक अच्छे मार्ग पर लाने के लिथे जो परिश्रम किया वह श्रद्मुत है और उनके इसी परिश्रम तथा श्रनवरत सेवा के प्रति आदर करने के जिये समस्त हिन्ही-जगतः ने उन्हें आचार्य की छपाचि से विभूपित किया या और हमारी समम में बह उपाधि सभी जिताबों से मूल्यवान है।

उनकी लिखी पुस्तकें हिन्दी-साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्यान रखते हुए भी वैसी उधकोटि की नहीं है कि उनको मसार के महान प्रन्यों में स्थान सिले। कुमार समनसार, रघुनश ( हिन्दी में ) हिन्दी महाभारत, स्वाधीनता, सम्पति शास, वैकन विचार-रत्नावली आदि उनके लिखे प्रन्य हैं जिनका सदैव आदर होगा पर इन प्रत्यों का लिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हिन्दी-भाषा की शैली का निर्माण कर, भटकते हुए माहित्यिक प्रयासों को एक रास्ते पर लगा देना। यह चीज कितनी मारी है, यह शायद हमारे पाठक अच्छी तरह त समक सकें। हरेक देश में साहित्य का निरूपण उतना हो यहा काम होता है जितना वड़ा राजनैतिक निरूपण्। राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द तथा भारतेन्द्र हरिशचन्द्र ने हिन्दी-साहित्य के निर्माण-काल में नेता का काम किया था और इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि ये दो महापुरुष न पैदा हुए होते तो हमारी हिन्दी का खजाना इतने हीरे सीतियों से कैसे भर जाता ! पर, श्राचार्य महावीरपसाद द्विवेदी यदि हमारा पय-प्रवर्शन न करते तो उनके पूर्ववर्तियों के प्रयत्नों का परिशाम न निकल पाता। आज तो हिन्दी सेवा के लिये माननीय श्री पुरुपोतमदासजी टंडन, श्री सम्पूर्णानन्दजी ऐसे जीवट के लोग सन्नद्ध हैं, उसके साहित्य को श्रो प्रेमचन्द्रजी, श्री गर्णेशशकर विद्यार्थी, श्री जगन्नाय रत्नाकर, रायवहादुर श्यामसन्दरदास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, राष्ट्र कवि मैथलो-शरण गुप्त, प० ध्रयोध्यासिंह उपाध्याय, ला० भगवानदोन, प० रामनरेश त्रिपाठी आदि विद्वान अमुल्य रस्न-दान कर गये हैं न्तथा कर रहे हैं पर यदि ध्यान पूर्वक देखा जावे तो इनकी उंगली

पकड़ कर, इन्हें एक रास्ते से लगा देने का कार्य आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ही किया।

सन् ५७ के गादर के बाद देश सम्हल कर नयी व्यवस्था में प्रवेश कर रहा था। सयुक्त प्रान्त के अवध सूर्वे में नवावी स्तरम होकर ब्रिटिश हुकूमत शुरू हुई थी और इस रहोवदल के कारण अवध का सूचा काफी गरीव और परेशानी की हालत मे था। महावीर का जन्म सन् १८६२ में रायवरेली जिले के दौलतपुर पाम में हुआ या। उस समय चारों छोर श्रशिज्ञा तथा अन्यवस्था फैली हुई थी। इनके घर की भी आर्थिक हालत अच्छी न थी । पर, महावीर वालक फो पढ़ने की धुन थी। पहले तो गाँव के ही मक़तव में उर्दू-फ़ारसी की शिचा प्राप्त की। कुछ-कुछ हिन्दो भी वहीं सीखा। संस्कृत भी थोड़ा पढ लिया। फिर अमे जी पढ़ने के लिये रायवरेली के स्कूल में भर्ती हो गये। यह स्थान माम से २० मील दूर था और यहाँ पर महावीर की रहने का साधन भी न मिला। अतएव रोज शहर पैदल जाते और आते । जो लड़का ६० मील की यात्रा केवल पढ़ने के लिये करेगा उसकी तपस्या का अनुमान पाठक कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ रहने का प्रवन्ध हो गया। अब वे सात दिन का "सीधा" (खाने का सामान ) लेकर जाते। अपने हाथ से भ जन बनाते श्रीर चौका वर्त्तन भी कर लिया करते थे। इतनी लगन तथा परिश्रम से पढ़ने का परिशाम सदैव ही श्रव्छ। होगा। पर, इस अध्ययन में भी बाधा पड़ी। दरिद्रता के कारण पढ़ायी आगे न बढ़ सकी। उसे छोडकर बम्बई अपने पिता के पास चले गये। वे एक साधारण नौकरी करते थे। महावीर की रेलवे में नौकरी लग गयी। बस्बई के ही प्रवास में उन्होंने तार बाबू का काम सीर्ख लिया और इस तरह वे तार बाबू बन गये।

यदि वे इस गुइकमें में ही काम करते रहते तो मोटी सनखवाह पर पहुँच गये होते और कोई वह अफसर वनकर अवकाश महण करते। पर, नियति को इनसे और कुछ ही कराना था। इनकी सफलता का सबसे बढ़ा श्रेय इनकी धुन, ईमानदारी, मेहनत में काम करने की प्रवृत्ति को है। इसीलिये, रेलवे के मुहक्तमें में भी इनकी तरककी होती गयी। कभी नागपुर, अजमेर आदि भी नवादला होता गया और अन्त में वे भाँसी में टेलिमाफ इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। यहीं पर इन्होंने रेलवे के "लाइन क्लियर" यानी "रास्ता साफ हं" का सिगनल ईजाद किया जिसे रेलवे अधिकारियों ने बहुत पसंद किया।

माँसी के प्रवास के समय इनको अपना निजी अध्ययन और भी अच्छी तरह से करने का अवसर मिला। वगला, मराठी, गुजराती भाषाय भी ये सीख गये थे। संस्कृत तथा कारसी में तो पहित थे ही। सरकारी नौकरी करते समय इन्होंने कभी भी अपना ध्यान विद्या को ओर से नहीं हटाया। हिन्दी लिखने पढने का बढ़ा शौक था और हिन्दी की सेवा करने की बड़ी इच्छा थी। उन दिनों हिन्दी में रसीली कहानियाँ तथा चटपटा मसाला लिखने का रिवाच सा हो रहा था। महाबीर ने भी ऐसी ही एक चटपटो कहानी लिखी जिसे इनकी धर्मपत्नी ने देख लिया। उन्होंने उनकी इस तुच्छ प्रवृत्ति की ऐसी खिल्लो उड़ाथी कि उसी दिन से शुद्ध-साहित्य की रचना का जो सकल्प लिया, उसे रूरा करके ही छोड़ा। आचार्य के जीवन पर उनका महधर्मिणी का बड़ा प्रमाव पढ़ा। वे नैतिकता तथा मारिवकता की पूर्ति थीं।

सन् १६०१ के नव वर्ष तथा पीसवीं सदी के नव-युग के साथ ही द्विवेदी जी के जोवन में भी नया युग आगया। इसी वयः

सरकारी नौकरी पर लात मारकर छाप हिन्दी-साहित्य की सेवा के उस मार्ग पर चल पड़े जो न केवल बीहड़ छौर छन्धकारमय था बल्कि जिसके लिये दरिद्रता का भी वाना पहनना पड़ता था। इलाहानाद में चिन्तामणि घोष नामक कार्यपद्ध तथा सुशील बगाली ने इडियन प्रेस खोला था छौर यहीं से वे हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे थे। यद्यपि यह कार्य व्यवसाय के लिये शुक्त किया गया था पर यह निर्विवाद है कि घोष ने हिन्दी साहित्य की वडी सेवा की है। घोष महाशय छपने प्रेस से एक मासिक पित्रका निकालना चाहते थे छौर उन्होंने सरस्वती का प्रकाशन प्रारम्भ किया था। लगभग ४० वर्ष तक यह पित्रका भारत की सर्पश्रेष्ठ हिन्दी मासिक तथा देश की सभी पित्रकाओं में प्रमुख स्थान रखती थी। इसे हिन्दी का "माहर्न रिव्यू" कहने से ही काम नहीं चलेगा। इसने उससे कहीं छिषक काम किया है।

श्री चिन्तामिण्योष के श्रामह पर पः मह्वीरप्रसाद ने "सरविती" के सम्पादन का कार्य सन् १६०२ में अपने हाथ में लिया और सरकारी नौकरी पर लात मार दो। पर, उनकों घोष बाबू ही ऐसा साथी तथा मालिक मिला था कि वे हिन्दी की इतनी सेवा कर सके। दूसरी परिस्थिति में वे इतना काम न कर सकते। "सरस्वती" ने नये लेखक पैदा किये, मालवीय जी ऐसों को भी हिन्दी में लिखने के लिये विवश होना पडा। महावीर प्रसाद जी को इतनी हिम्मत करनी पड़ती थी कि कभी कभी पूरा पित्रका वे ही लिख डालते। हरेक लेख का स्वयं सशोधन करते। भाषा को माँजते। एक नयी घारा ही उन्होंने पैदा कर दी। श्राज उसी घारा को उन्नत कर हिन्दी -साहित्य श्रमं जी की टक्कर ले रहा है पर, उस समय यह काम कितना कठिन था, यह लिखना सम्भव नहीं है। उनके

'ससोधनों से लोग चिंह तक जाते थे। पर, वे अपने मार्ग पर अदल थे। उन्हें काफी बुरा भला भी सुनना पड़ता पर वे ्सबकी सुनकर करते वही जा उचित होता। उनको अपनी पत्रिका के द्वारा हिन्दी को ऐसे साँचे में ढालना था कि वास्तव में वह २० करोड़ भारतीयों भी माषा बन सके। श्राज तो महातमा गाँधी भी हिन्दी की सेवा के साथ ही उद् को भी राष्ट्र भाषा में स्थान देने की हिमायत करने लगे हैं पर अपने, समय में आचार्य ने यह दिखला दिया था कि हिन्दी ही किस प्रकार सबका भाषा हो सकती है। इस विषय में वे मरमार की कटु आलोचना करने में भी नहीं डरते थे। काशी मे जब श्री श्यामसुन्दरदास (बाद में रायबहादुर व डाक्टर ) तथा प० रामनरायण मिश्र ने काशी नागरी प्रचारिशी समा को जन्म दिया तो उनको आचार्य से बड़ी सहायता मिली। हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के विकास में भी इनका बढ़ा हाथ या। आज तो हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के प्राण श्री पुरुषोत्तम-दास टहन हैं।

लोगों की कलम पर इस प्रकार बागडोर लगाकर उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिये लगातार १८ वर्ष तक परिश्रम करने के बाद सन् १६२० में उन्होंने सरस्वती के सम्पादन से अवकाश प्रह्मा किया। उनके बाद इस पत्रिका के यशस्वी सम्पादकों मे श्री पदुमलाल पत्रालाल वस्थी तथा प० देवीदत्त शुक्ल का का नाम उल्लेखनीय है।

"सरस्वती" से श्रवकाश महण कर श्राचार्य अपने प्राम दौलतपुर में ही रहने लगे थे। इनकी धर्मपत्नी का देहान्त इनकी ४६ वर्ष की उम्र में ही हो गया था। लोगों के श्रायह करने पर भी इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। पत्नी की स्मृति में इन्होंने प्राम में एक महिर बनवाया जिसमें जदमी तथा सरस्वती की प्रतिमाके साथ उनकी भी मूत्ति स्थापित की। इसी
मिद्र के पास उनकी धर्म पत्नी का बनवाया हुआ भी क्ष्तुमान
जी का मिद्र है। कोई सतान न होने के कारण आचाये के भांजे ही उनकी देखरेख करने लगे।

इनके सामाजिक विचार बहे उन्नत थे। सी शिचा, त्रामेजी शिचा धादि के कहर समथेक थे। वाल-विवाह के घोर विरोधी थे। विधवाधों के प्रति बड़ी करुणा रखते थे। साचरता प्रचार के बहे हिमायती थे। भारतीयों को यह नसीहत देते में कि अपनी सभ्यता तथा शालीनता पर पूण विश्वास रखते हुए पारचम की सभ्यता से जो कुछ भी प्राप्त हो, उसे प्रहण करना चाहिये, इनके विचारों से अपद ग्राम वालों को चिढ़ थी इसीलिये वे उनको द्विवेदी या दूवे न कह कर दुवौना कहते थे।

धावार्य ने अपने प्राम के प्रवास से ही हिन्दी की निरतर मेवा का। जय तक ये जीवित रहे, हिन्दी लेखकों के बादशाह तथा नेता यन रहे। दौलतपुर हरेक हिन्दी सेवी के लिये तीर्थ रथान हागया था और अब भी है। बहे-बहे धुरधर लंखक यहाँ जाकर उनक चरणों में बैठकर भाषा की सेवा के लिये उपदेश प्रहण करते थे। जब तक आँख काम देती रही, खुद भी लिखने का काम जारी रखा। सरस्वती के स्वामियों नं, चिन्तामणि जी का मृत्यु के बाद भी, इनको उसी आदर की हिन्द सं दखा और बराबर पेशन देते रहे।

श्राचार्य पहे सरत तथा सादे स्वभाव क व्यक्ति थे। श्रिति-थियों का चहा श्रादर मत्कार करते थे श्रीर उनका बड़ी खांज खबर रखते थे। पत्रव्यवहार में बड़े पहु थे तथा पत्रों को निरुत्तर टाल रखना श्रिशिष्टता समक्ते थे। इनका निजी

#### ( १३× ¿ )

चरित्र भी ऐसा था कि 'उससे काफी उपदेश प्राप्त हो सकता है।

. सन् १६३२ में बड़ी धूमधाम से उनकी सत्तरवीं वर्ष गाँठ मनायो गयी थी। २१ दिसम्बर सन् १६३८ को हिम्दी के इस भोष्म पितामह ने अपनी ससार की जीला समाप्त की।

### डा० भगवान दास जी

हिन्दुस्तान के किसी एक नगर ने यदि अपने देश को श्रांधक-तम नर रत्न दिये हैं तो वह काशी है। आर्थ सभ्यता या प्राचीन पिद्या के केन्द्र इस स्थान को भारत का सिरमीर तथा वैदिक भारत का एकमात्र प्रतिबिम्ब कहना अनुचित न होगा। परि-स्थित के कारण आज यह नगर भी उन्न पद से गिर कर श्रीहत हो रहा है। फिर भी, संस्कृत विद्या, ज्योतिष, भारतीय न्याय तथा दर्शन का यह सबसे विद्वान नगर है।

इसी नगर के भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र, बापूरैव शाखी, महा-महोपाष्याय डा० गगानाथ मा, श्री अमचन्द्र, श्री जयशंकर प्रसाद, डा० गणेशप्रसाद छादि विद्वानों ने देश को ऊँचा उठाया है। इसी नगर में डा० भगवानदास, श्री सम्पूर्णानन्द जी, ष्राचार्य नरेन्द्रदेव, सर सर्वपन्नी राधाकुष्ण्वन, पं० इकवाल नारायण गुद्द, श्री श्री प्रकाश जी छादि छपने पांदित्य का मार्जन कर रहे हैं। श्री सम्पूर्णानन्द जी की लिखी दो पुस्तके जो अभी हाल में प्रकाशित हुई हैं, "ब्राह्मण मावधान" तथा "गर्णेश" ने साहित्य में हलचल मचा दी है।

डा० भगवानदासं जी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं। उन्होंने संसार पर अपनी विद्वत्ता की छाप जमा दी है। यह कहना सर्वथा सत्य है कि वर्ष मान भारत में वे सबसे बडे विद्वानों में से हैं और यही नहीं, संसार के सबसे बड़े परिडतों में उनकी प्रमुख गणना की जा मकती है। पर, केवल विद्वता ही इनकी महत्ता नहीं है । इनका मंत्र छाज ससार एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दे, पर कल उसे महामंत्र को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी उसका कल्याग होगा। वह मन्त्र है "सब धर्मी की तात्विक एकता"। बढ़ी लगन और परिश्रम के साय डा० साहब संसार को सममाने की वर्षों से चेष्टा कर रहे है कि भाई, सब माराड़ की जड धार्निक मतभेद है। पर, वास्तव में मतभेद तभी तक है जब तक हम हरेक धर्म का असली तत्व नहीं सममते। हर एक प्रमं के मूल में एक ही वात है और सबका उद्देश्य । और लस्य एक ही है। मनुष्य अन्वा है जो इन तत्वों को न समभ कर इधर उधर के पचड़ों में पडकर परस्पर का जाल जजाल फैलाये हुए है। वाबा कंगीरदास के शब्दों में :--

> सब आये इस एक मे, माड़ पात फल फूल। मित्रों पाछे क्या रहा, जब पकड़ा गहि मूल॥

' इसिलये, तात्विक एकता को पहचान कर, विश्व वन्युत्व का प्रतिपादन करो और अपने को 'स्व' को, पहचानो। जब तक हम अपने को नहीं पिहचानेगे, संसार की वासना और कामना हमें नीचे से नीचे गढ़े में गिराती चली जावेगी और हम अपर न उठ सकेगे। स्वराज्य की बात सभी करते हैं पर स्वराज्य है क्या चस्तु, यह बहुत कम लोग जानते हैं या जानना चाहते हैं। अपने लच्य की बिना व्याख्या किये आगे बढ़ने का विचार ही मिथ्या है, मूर्खता है। भारत को अपनी प्राचीन सभ्यता तथा सस्कृति को नहीं भूलना चाहिये और उसे बड़े संकल्प के साथ उसी प्राचीन ऋषि प्रदत्त मनुस्मृति के आधार पर अपने राष्ट्र का नव प्रन्थन तथा सगठन करना चाहिये। कोरे भौतिकवाद से कभी उद्धार न होगा। आत्मा-परमात्मा को दूर फेंक देनं से ही ससार मे अनाचार फैला, है। जब मनुष्य ईश्वर का बन्दा बनेगा, तभी उसका कल्यागा होगा।

डा॰ साहब के पिबन्न तथा महान् विचारों को बहुत ही सद्मेपत: कुछ पक्तियों में देने का हमने प्रयास किया है पर वास्तव में इस महापुरुष को सममाने के लिये इनके ज्याख्यानों को, इनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिये। दशन तथा मनोविज्ञान के इस धुरन्धर विद्वान ने बहुत ही श्रनुठे प्रन्थ लिखे हैं। भाव विज्ञान, शान्ति विज्ञान आदि इनक बढे बढे प्रन्थ अभी अप्रेजा में ही हैं श्रौर उनका हिन्दी श्रानुवाद प्रकाशित नही हुश्रा है। पर उन बन्थों का विदेशों में आदर तथा अपने देश में, अपनी भापा मे अनुवाद तक न दखकर यही होता है कि हम अपन महापुरुषों की कद्र करना नहीं जानते। डा० भगवानदास ने जितना लिखा है उतना किसी भारतीय ने नहीं। इनके प्रन्था को सममाने के लिये विदेशियों ने उन पर टीका तक लिखी है। मनुस्मृति पर इनका गवेषणापूर्ण विवेचन हमारे लिये गौरव की वस्तु है। सब धर्मों की तास्विक एकता पर लिखो गयी इनकी पुस्तक ससार के श्रेष्ठ प्रन्थों में स्थान रखती है। विद्या ही इनका व्यसन रहा है, लिखना ही इनका विलास रहा है। पचास वर्षों से भारतीयों को जगाना इनका लच्य रहा है श्रीर इस उम्र में भी, जिस नियम तथा ऋध्यवसाय के साथ

विदेश, समाज तथा साहित्य की सेवा कर रहे है, वह हमारं लिये परम आदर्श की बस्तु है।

श्रार धाप चाहते तो युक्तप्रान्त के बहुत बड़े सरकारी
श्रीहदे पर पहुँच गये होते पर हिप्टी कलेक्टर के पर से वे
सन् १८६६ में ही हट गये थे। श्रीर समाज की सेवा के कार्य
में लग गये। लिखने पढ़ने का ही ज्यसन नहीं था। देश का
उच्च दर्द भी इनको विचलित कर चुका था श्रीर देश की सवा
में सन् १६२१ में श्राप जेल यात्रा भी कर श्राये थे। सन्
१६०७ में श्रीमती केसेयट के नजरबन्द होने के समय से ही
श्राप देश की राजनीति में भाग लेने गये थे। राष्ट्र भाषा हिन्दी
की सेवा में वे हिन्दी साहत्य सम्मेलन के समापित रह चुके
हैं। संयुक्त प्रान्तीय काम स कमेटी के श्रध्यक्त भी थे। बड़ी
ज्यवस्थापक सभा में, थाई दिनों तक ही सदस्य रहे। पर,
वहाँ इनकी विद्या तथा विद्यता ने सबकी प्रभावित कर दिया
था। सन् १६३४ से सन् १६३८ तक श्राप इसके सदस्य रहे।

किन्तु, डा० साह्म का वास्तिक कार्यचेत्र शिक्षा, लेखन तथा साहित्य सेवा रहा है। बहुधन्धी व्यक्ति होने के कारण समाज सेवा के कार्य में वे सदैव अप्रणी अवश्य रहे; पर, वास्तिक कायसेत्र हम बतला चुके हैं। समाज सुधारक तो इतने कट्टर हैं कि उस समय से वाल-विवाह-विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, की शिक्षा का प्रचार तथा हरिजनोंद्धार की माँग उठाई जब इन चीजों का नाम लेना भी अपने सर पर विपत्ति का पहाड़ बुला लेना था। किन्तु, इनके सभी कार्य शास्त्र सम्मत तथा न्याय सगत होते हैं। तर्क करके जो चीं ज शास्त्र की मयादा से सिद्ध कर लेते हैं, उसी का सकरण करते हैं। आज हम उनका इस बात से सहमत न हों कि शासन तथा व्यवस्था का कार्य, व्यवस्था का समित का कार्य बुजुर्गों को ही

करना चाहिये, पर इस कथन में बड़ा बल है, यह भी श्रास्वीकार नहीं किया जा सकता।

डा० भगवानदास जी का जन्म एक ऐतिहासिक तथा धनी परिवार में १२ जनवरी, सन् १८६६ में हुआ था। यह घराना शाह घराना कहलाता है। इनके पिता श्री माधवदास जी बड़े योग्य पुरुष थे। इनके पूर्वज बा० मनोरहदास ने (१७२०-१८०४) में कलकता में मनोहरदास का कटरा बनवाया था। यह कटरा आज इस परिवार की अच्छी खासी आमदनी का साधन है। पिता के सयमशील जीवन का डा० भगवानदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। माता भी परम साधु तथा साध्वी वैद्याव थीं। उनका भी इनके जीवन पर वडा प्रभाव पड़ा।

बातक भगवानदास पढ़ने में बड़े तेज श्रीर कुशाय दुद्धिक थे। १६ वर्ष की उम्र में ही इन्होंने दशेन शास्त्र में एम० ए० की परीचा पास कर ली थी। सन् १८८४ में इनका विवाह परम सुशीला तथा आदरणीया चमेली। देवी से हुआ। आप बढ़ी आदर्श धर्म पत्नी हैं। एम० ए० पास कर मगवानदास जी सरकारी नौकरी में चले गये। पर इनके जीवन में एक दूसरा सूर्य बदय हो गया था और ने थीं पिंडता तथा साध्वी हा॰ एनी वेसेंट। श्रीमती एनी वेसेंट ने भारत में थियोसिफिकल सोसायटी की स्थापना ही नहीं की, हमारे देश की संस्कृति तथा धर्म का अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार ही नहीं किया, बल्कि, हिन्दुस्तान के सामाजिक तथा राजनैतिक श्राभ्युत्थान में बहुत वड़ा भागा लिया। भगवानदास भी उनके शिष्य हो गये और दनको अपनी आध्यात्मिक माता स्वीकार किया। दई वर्षी बाद 'आप्रामी ससीहा" या "कृष्ण्" के प्रश्न पर उनका श्रीमती वेसेंट से मतभेद हो गया और वे थियोसिफिक्त सोसायटी से श्रालग हो गये। पर श्राष्ट्यात्मिक माता तथा श्राष्ट्यात्मिक पुत्र का संवन्ध सदैव बना रहा।

भामती बेसेंट के प्रयत्त से मन् १८८६ में बनारस सेन्द्रल हिन्दू कालेज की स्थापना हुई। मगनानदासजी ने सरकारी नौकरी छोड दी और इस कालेज का कार्य सम्हालने लगे। उन दिनों थियोसिफिकल सोसायटी ने मारत में बहुत बड़ा काम किया था और उमकी आज भी हमारे देश पर श्रमिट छाप है। श्रीप्रती बेसेंट के बाद श्री एरेंडेल नामक बिद्धान् साधु इस सस्था के श्रम्यच हुए थे। इनकी श्रमी हाल में ही मृत्यु हुई है।

त्रातु, भगवानदासजी ने सेन्द्रल हिन्दू कालेज के निर्माण तथा सगठन में अथक परिश्रम किया और कुछ ही वर्षों में यह विद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से हो गया। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति की शिक्ता देते हुए पश्चिमीय शिक्ता देना था। भगवानदास जी इस संस्था के बोर्ड आव दूस्टीज के मन्नी थे। सन् १६१४ तक इस संस्था की सेवा करने के उपरानन, भगवानदास जी ने प० मदनमोहन मालवाय के साथ हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना में बड़ा सहयोग दिया। सन् १६१४ से तत्कालोन वाइसराय लार्ड हार्डिक्न ने इस विश्वविद्यालय की नीव रखा था। सात वर्ष तक डा० साहव का इस संस्था में सबध रहा।

सन् १६२१ में असहयोग आन्दोलन तथा सरकार से सहा-यता प्राप्त शिचा केन्द्रों के बहिष्कार की लहर फैल गयी। डा॰ भगवानदास जी भी जिस ढग की आदर्श शिचा के हिमायती थे, वह सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल-कालेजों में सभव नहीं प्रतीत होती थी। काशी के प्रसिद्ध दानवीर तथा भारत की एक विभूति श्री शिवप्रसाद गुप्त (मृत्यु १९४४) ने काशी विद्यापोठ नामक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये ११ लाख रुपये का दान दिया। डा० भगवानदास जी ने प्रसन्नता पूर्वक इस सस्था का संचालन तथा सगठन करना स्वीकार कर लिया। वे इमके आचार्य हो गये। इस सस्था ने भारत की शिक्षा प्रणाली में वड़ा परिवतन किया है और इसके अध्यायन की आदर्श प्रणाली से वड़े योग्य विद्वान् देश को प्राप्त हुए हैं। डा० साहब को अपने इस नये कार्य में श्री नरेन्द्रदेव (बाद में आचाय ) प्रो० केसकर, दर्शन केसरी श्री गोपालशास्त्री, डा० मगलदेव प्रो० रामशरण, श्री सम्पूर्णानन्द जो, डा० साहब के विद्वान् पुत्र श्रा श्रीप्रकाश, योगेश चहोपाध्याय आदि विद्वानों से बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय के प्रयन्धकों में उसके कार्यालय के प० विश्वनाथ शम्मां भी शुरू से इस सस्था के सच्चे सेवक रहे हैं। इसकी प्रवन्ध समिति में महात्मा गांधी प० जवाहर लाल नेहरू, श्री पुरुषोत्तनदास टडन प्रश्रुति व्यक्ति हैं।

डा० भगवानदास जी को डा० छाव लिटरेचर की उपाधि काशी हिन्दू विश्विविद्यालय से प्राप्त हुई है। पर छाप केवल साहित्य तथा शिक्षा के ही नेता नहीं हैं। साधारण जीवन से ही हम आपको "डा० छाव लाइफ" भी कहते हैं। छादर्श जावन है। नित्य कर्म बड़े नियम से होता है गोज कसरत करते हैं। बुढ़ापे का शरीर पर पढ़ायी लिखाई क्यों की त्यों जारी है। बड़े मधुर भाषी तथा स्नेही क्यक्ति हैं। शिष्यों पर बड़ी छुपा रखते हैं। स्वच्छता मन तन तथा रहन सहन में कूट कूट कर भरी है। खद्भुत स्मरण शक्ति है। पत्र व्यवहार में बड़े छुशल हैं और किसी पत्र लेखक को निराश नहीं करते। छुशल पत्रकार तथा वक्ता हैं। काशी में जब अखिल पशियाई सम्मेलन हुआ था, उस समय आपका एशिया के विचारों में साम्य व्याख्यान स्यात्,सबसे विद्वता पूर्ण था। हिन्दी उर्दू की सेवा के लिये

स्थापित सरकारी संस्था हिन्दुस्तानी एकेटमी ने आपका भारतीय दर्शन पर व्याख्यान कराया था। उतना गवेषणा पूर्ण को हनमें को नहीं पढ़ा। काशी की सामाजिक संस्थाओं को इनमें बड़ा बल मिला है। नगर सुधार के लिये आपका प्रयत्न काशी वासी कभी मूल नहीं सकते। मन् १६२२ में आप काशी नासी कभी मूल नहीं सकते। मन् १६२२ में आप काशी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गये थे। तीन वर्ष तक इस म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गये थे। तीन वर्ष तक इस म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गये थे। तीन वर्ष तक इस म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गये थे। तीन वर्ष तक इस म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गये थे। तीन वर्ष तक इस म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गये थे। तीन वर्ष तक इस म्युनिसिपल बोर्ड के काशी कमी नहीं मूलेगा। उस समय आपने डिविजन की, उसे काशी कमी नहीं मूलेगा। उस समय आपने डिविजन की कि कमिनशर को एक पत्र लिखा था। नागरिक शास्त्र में रखने वाले प्रत्येक भारतीय के लिये वह पत्र ऐतिहासिक महत्व रखने वाले प्रत्येक भारतीय के लिये वह पत्र ऐतिहासिक महत्व रखने वाले प्रत्येक भारतीय के लिये वह पत्र ऐतिहासिक महत्व रखने वाले प्रत्येक भारतीय के लिये वह पत्र ऐतिहासिक महत्व

निस्सदेह डा॰ अगवानदास आरत की नहीं, विश्व की एक विभूत है। यदि आज संसार उतकी बाता को ध्यानपूर्वक सुने तो उसका दुंख दर्द दूर हो जावे। डाक्टर साहब की एक छोटी तो उसका दुंख दर्द दूर हो जावे। डाक्टर साहब की एक छोटी सी पुस्तक अभी हाल में प्रकाशित हुई है। उसका शीर्ष क सी पुस्तक अभी हाल में प्रकाशित हुई है। उसका शीर्ष क है—"शास्त्रवाद:बुद्धिवाद"। हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और उस पर विवार करें।



### सर जमशेदजी नसग्वानजी ताता

इतिहास सान्ती है कि किमी देश की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि वह पूर्णतः श्रीशोगिक तथा व्यवसायिक भी हो। जड़े बड़े राष्ट्रों का उत्थान रखोग श्रीर व्यवसाय में प्रगति के कारण हो होता है। श्राज भारत की दुरवश्या का बहुत वड़ा कारण यह भी है कि यह एक कृपि प्रधान देश है श्रीर श्रपनी कपड़े तक की पूरी जरूरत पूरा करने के लिये इसकी बाहर वालों का सुँह देखना पड़ता है।

श्रव हम यह बात अन्छी तरह से समक गये हैं श्रीर इसी-लिये हमारे देश में विशद श्रीद्योगिक प्रयत्न हो रहे हैं। श्राज हमारे बीच सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर श्रीराम, लाला रामरतन गुप्त, सेठ घनशामदास विङ्ला, सर होमी मोदी, सेठ बालचन्द-हीराचन्द, सेठ कस्तूर गाई लाल माई तथा सर कावसजी जहाँगीर तथा सेठ गोविन्दर्शम सेकसरिया ऐसे प्रांसद्ध मौद्योगिक नेता वर्तमान हैं। सर सोरावजी पोचलान वाला ऐसे रिसद्ध बैंकर भी इसी देश में पैदा हुए। पर, एक जमाना ऐसा भी था जब इधर किसी का ध्यान भी नहीं जाता था और लोग मौद्योगिक उन्नति की सोचते भी नहीं थे। किसी ने यह ध्यान भी नहीं दिया कि जो प्राचीन भारत संसार के उद्योग व्यवसाय का केन्द्र था, वही इतना गिर गया है कि न्नप्रने लिये लिखने की स्याही तक नहीं बना सकता। ऐसे समय में एक व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने नीति के इस वाक्य को अन्नरशः सिद्ध कर दिया:—

उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लद्मी,
दैवेन देयमति कापुरुषा वद्नित ।

अर्थात् उद्योग से ही पुरुष सिंह तद्मी की शास करता है। देव अर्थात् भाग्य से घन मिलता है, यह कायरों का बचन है। इस मंत्र के ज्ञाता तथा इसकी सत्यता को प्रमाणित करने वाले और भारत में उद्योग ज्यवसाय की तहर फैला देने वाले, साथ ही आज भारत की सबसे बड़ी श्रीद्योगिक ज्यवसायिक सस्था के जन्मदाता का नाम जमशेदजी नसरवानजी ताता था।

वे पारसी थे। सैकड़ों वर्ष पहले फारस से आकर पारसी लोग बम्बई के तट पर बस गये थे तथा हमारे देश की सभ्यता में घुल मिल गये थे। पारसियों का घर्म भी हमारे हिन्दू धर्म से बहुत कुछ मिलता जुलता है। वे अगिन के पूजक हैं। पंचतत्व के उपासक हैं। हम अपने देवता को सुर कहते हैं। वे असुर कहते हैं। अब तो यह प्रमाणित हो गया कि पारसी धर्म प्रचीन आर्यधर्म की ही एक शाखा है।

पारसियों में नया जोश था। नये देश में नयी सत्ता स्था-पित करनी थी वे बड़े छुशत व्यवसायी ये तथा धीरे धीरे उन्होंने अपना रोजगार चीन जापान तक बदा लिया था। यह शिचित समुदाय था और अगरेजी शिचा की यम्पर्ट में सबसे पहले इसी समुदाय ने अपनाया था। जमशेदजी का जन्म इसी समुदाय में सन् १८३९ में हुआ था। न्यवसायी परिवार था। इसका सम्बन्ध प्रसिद्ध रोजगारी प्रेमचन्द्र रायचन्द्र से था। इस क्रमें ने जमशेद जी को अपनी शाखा खोलने के लिये, थोड़ी उन्न में ही चीन भेज दिया था। इसके बाद तो-अपने क्रमें की स्त्रोर से वे वरायर विदेश जाते रहे।

शघाई में अपने फर्म की शाखा रोक्तने में जिम योग्यता का परिचय उन्होंने दिया था, उससे प्रमन्न होकर इनको इंगलेंड मेजा गया था। उन दिनों अमेरिका में गृह्-युद्ध चल रहा था अतपन कई के रोजगार में इनके फर्म को काफी मुनाफा रहा। पर लाम के बाद हानि का भी दौरा आता रहा। इन सब ज्यापिक अनुभर्यों ने जमरोट जो को आँखें खोल दी थीं। वे यह समम्म गये थे कि केवल आया। निर्यात का रोजगार करने में, विदेशी माल भारत लाने और मारतीय माल विदेश पहुँचाने से देश की तथा उनके फर्म की भी अमली औद्योगिक उन्नति नहीं होगी। हिन्दुस्तान को अपना खुंड का कल कारखाना चाल करना चाहिये।

उस समय भारत में कल कारखाने के नाम पर केवल सूतो कपढ़े के कारखाने को जनम मिल चुका था पर इन कारखानों का माल इतना रही और मोटा होता था कि विश्व के वाजार में उसकी कोई वक़त नहीं हो सकती थो। जमशेद जो ऐसी चीजे बनाना चाहते थे जो विदेशियों से मुक़ाविला कर सकें और इसलिये उन्होंने कई उत्पादन के केन्द्र नागपुर में इम्प्रेस मिल की स्थापना की। इस मिल ने इतनी उन्नित की और इतना अच्छा माल बनाने नगी कि सन् १६२० वक यह अपने हिस्सेदारों को ३६० प्रतिशत् तक मुनाका देने लगी।

जमशेद जी की बुद्धि बढी उर्वर तथा ती च्एा थी। वे समय की गांत को अञ्झी तरह से पहचान गये थे। उनके सामने देश की दुरवस्था को सुधारने के लिये विशद कार्यक्रम था पर अचित समय पर ही उद्देश्य पूरा हो सकता है। भारत के औद्योगिक विकास का इतिहास भारत सरकार की आर्थिक नीति का इतिहास है। यदि सरकारी महायता अधिक होती तथा देश के हित में नीति वर्ती जाती तो भारत का औद्योगिक उत्थान बहुत शीघ्र होता। पर ऐसा न हुआ और महापुरुषों को अपने बल पर ही सब कार्य करने पड़े।

जमशेदजी ने यह अच्छी तरह समक ितया था कि पुरानी लकीर पीटने से कोई लाम नहीं। नये उद्याग खोलना कहीं अच्छा है बनिस्वत इसके कि पुराने कारजानों को खरीद कर उनको ठीक रास्ते पर लाया जावे। दो एक पुराने कारोबार खरीद कर वे पछता चुके थे। नये औद्योगिक विकास के लिये उन्होंने अपने पास से ज्यय कर अपने कार्यकर्ताओं को विलायत मेजा था। इनके एक उत्कट कार्यकर्ता तथा देशभक्त आ-बी० ले० पादशाह थे जिन्होंने अपने स्वामो की ओर से विश्व अमगा किया था।

शाज ताता आयरन स्टील वर्क्स का बड़ा नाम है। जमशेद-पुर का तातानगर एक आदश आधोगिक नगर है। लाहे तथा फौलाद का कारखाना खोलने की बात जमशेद जा के दिमारा में सन् १८६६ में आई। तुरन्त वे इसके पीछे पड़-गये। उपयुक्त स्थान तथा कोयले की खानके पास ही यह बड़ा करोबार खुल सकता था। मारिया के कोयले के कारखानों के पास, छाटा नागपुर में एक स्थान जुना गया। यही स्थान जमशेदपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्थान चुनने के बाद लिमिटेड कम्पनी हना दी गयी तथा उसके शेयर वेचने का सवाल सामने आया भारत में ऐसा शेयर विकना सम्भव न था। इसलिये यूरोप तथा अमेरिका के वाजारों की शरण ली गयी पर काम न चला। अन्त में जमशेदजी के पुत्र ने बम्बई तथा कलकत्ता के वाजार में ही अपना शेयर रखा। स्वदेशी आन्दोलन के टु जमाने में हमारे देश में ही यह चालू पूँजी हाथों हाथ विक गयी और १०,४७,००० ००६ रुपये की पूँजी हाथों हाथ विक गयी और १०,४७,००० ००६ रुपये की पूँजी से ताता स्टील वर्क्स खड़ा होगया। आज इसमें ४४,००० व्यक्ति काम करते हैं और करोड़ों का माल तय्यार होता है। गत महायुद्ध में ताता स्टील वर्क्स से मित्रराष्ट्रों को बही सहायता मिली। किन्तु, यह विशाल कार्य जमशेदजी के जीवन में पूरा न हो सका था। इस कार्य की पूर्ति उनके सुयोग्य पुत्र नर दोराव जी ताता ने की थी।

मैस्र स्टेट को कावेरा नदी के जल से विज्ञती पैदा करतं देखकर जमशेदजी ने भारत की घड़ी निदयों के जल का उपयोग करने का सकल्प किया और ताता हाइड्रो उलेक्ट्रिक वर्क्स की योजना की। लोनावाला की छिछली मील में किस प्रकार पानी इफट्ठा करके, कई पेचीदा रास्तों से पानी में घर्ट्याधक प्रवाह उत्पन्न करके उसमे २,४४००० घोड़े की शक्ति की विज्ञती प्राप्त की जाती है तथा वम्बई के तमाम कल कारखानो को पहुंचाई जाती है, इसका रोचक वर्णन विद्वान् इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर ही कर सकता है। इस कारखाने द्वारा रेलवे लाइन तथा पूना तक विज्ञती पहुंचायी जाती है। इस कम्पनी की चाल् पूजी ह,०४,००,०० रुपये हैं।

जमशेदजी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। इनका सबसे बढ़ा काम श्रीद्योगिक चेत्र में था जिसमें इन्होंने एक नयी भावना का संचार कर दिया था। नयी खोज तथा नये उद्योग की जो

श्रवृत्ति इन्होंने उत्पन्न की थी, वह आज भारत का पथ प्रदर्शन कर रही है। आज भारत में बड़े बड़े रोजगार ताता ने चाल् - कर रखे हैं। तेल, माबुन तक वे बनाते हैं। उनका बनाया सूती माल जितना अञ्झा होता है उतना ही लोहा तथा फीलाद का माल। पर, केवल मशीन लगा देने से ही रोजगार नहीं चल निकलता। वड़ी छानबीन, खोज तथा कठिनाइयों को पार करना तथा विपत्तियाँ मेलनी पड़ती हैं। जमशेद नगर का इतिहास ही यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा जावे तो इतना श्रतुभव हो जावेगा कि श्रादमी बड़े-बड़े कारीबार चला ले जावे। पर, जमशेदजी को इन अनु मर्वो की कठिनता से नही गुजरना पढ़ा। यह कार्य उनके सुयोग्य पुत्र दोरावजी ताता ने किया। दोरावजी ऐसा पुत्र न होता तो जमशेदजी अपनी महत्वकांचा को अपने मरने के बाद स्वर्ग बंठे पूरी होते न देख सकते थे। वे अपना सभी काम श्रधूरा छोडकर मरे थे। यहां तक की वैंगलोर मे वैज्ञानिक त्र्यतस्थान के लिये उन्होंने जो संस्था बनायी थी उसका काम भी उनके मरने क' बाद पूरा हुआ। इसिलिये सर दोरावजी ताता का सदैव आदर के साथ हमे याद रखना चाहिये।

जमशेद जी ने केवल रुपया ही नहीं कमाया उसका सदुपयोग भी किया वे केवल व्यवसायी नहीं थे, बहुत बड़े समाज सेवक भी थे। श्राज बम्बई की इतनी उन्नति का श्रेप उन्हें ही है। बम्बई की सुन्दरता में उनका बढ़ा हाय है। एशिया का नबसे श्रव्हा होटल ताजमहल उन्हीं के सकल्प का फल है। शिचा के कार्य में उन्होंने लाखों रुपया दान दिया। ताता की कम हर वर्ष लाखों रुपयों की छात्रवृत्ति देकर, भारतीय छात्रों की विदेश भेजकर विशिष्ट शिचा दिलाती है। सामाजिक सेवा ( १४० )

इस महापुरुष तथा इनके परिवार की कथा बढ़े महत्व की है। एक से एक घुरंघर न्यक्ति एक के बाद 'एक आते गये और महान कार्य करते गये। जमशेट जी की मृत्यु सन् १६०४ में हुई थी। बम्बई में इनकी यादगार मे जो विशाल मृति खड़ी है, वह हमें सदैव सजग करती रहेगी। इम छोटे से लेख में इनका कितना गुरागान किया जावे।



# हिज़ हाइनेस ऋागा खॉ

श्रभी हाल में ही, दिल्ला श्रफ्रीका के भारतीयों की महती सभा में हिष्महाइनेस श्रागा लॉ ने कहा था कि सब लोग मिल-जुल कर, साम्प्रदायिक भेदभाव भूल कर श्रपने श्रिष्मिकारों की रत्ता करो, तभी भारतीयों का कल्याण होगा। यही बात श्राज वे पचास वर्षों से भारतीयों से कहते श्रा रहे हैं। किन्तु, दुर्भाग्यवश श्रभी तक भारतीय यह मंत्र नहीं सीख सके हैं कि हम पहले भारतीय हैं फिर श्रीर कुछ।

किन्तु, हिन्दू मुसलिम एकता की यह शिका शुक्त-शुक्त में ही, उस समय से ही जब कि इसकी कोई जरूरत भी हम नहीं समक पाये थे, हमें दिनेका अय हिज हाइनेस आगा खाँ को है,। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने मुसलमानों की सेवा विशेष रूप से की है। उनका जाग उठने का मण्य देने वालों में वे एक प्रकार से सर सम्यट श्रहमदखाँ के भी आगे रहे हैं। उनकी शिक्ता, उनके धर्म, उनकी सभ्यता की रक्ता के लिये श्रागा खाँ ने तन-मन-धन से सहायता की है। श्रालीगढ़ मुसलिम-विश्वविद्यालय की स्थापना के समय उन्होंने ३० लाख रूपये इकट्ठा कराकर दिये थे श्रीर स्वय ६०००) रुपया साल पहले देते थे। श्रव उसे वढ़ाकर १०,०००) रुपया साल कर द्या है। इसके श्रालावा इस संस्था को जब कभी काफी तगी महसूस हुई है, वे उसके काम श्राये हैं। इसके श्रालिक्त मुसलानानों की श्रानेक समाज-सेवक सस्थाश्रों के प्राण रहे हैं। श्रव भी लाखों रुपया साल इनके द्वारा दान-धर्म मे न्यय होता है।

पर, श्रागा खॉ का यही महत्व नहीं है। भारतीय राजनैतिक जीवन में इन्होंने खाज के पचास वर्ष पहले से वाते सीखनी शुरू की थीं, उन्हीं का आज गाँधी जी ऐसे नेतागण इतना महत्व दे रहे हैं। अछूनों की दुर्देशा सुघारना, गरीबों की और किसानों की नाजुक हालत की ओर ज्यान देना, खियों को शिन्तित कर उन्हें परिवार के लिये सद्गृहिस्। बनाना तथा उन्हें राष्ट्र की योग्य सदस्या वनाना इत्यादि बाते ज्ञाप उस समय से कह रहे हैं जब हमने इनकी कल्पना भी नकी थी। धर्म के आहम्बर को भूलकर, धार्मिक एकता रखना, सद्गृहस्थ बनकर अपनी मान-मर्यादा का पालन करना तथा देश की सेवा करना, यह भी आगा खाँ हमें सिखला चुके हैं। केवल भारत के लिये ही नहीं, विश्व में प्रेम तथा वन्धुत्व की स्थापना के लिये हिजहाइनेस श्रागा खा ने बडा परिश्रम किया है। पिछले महायुद्ध के बाद वार्साई की सिंघ ने हरेक पराजित राष्ट्र की आत्मा की कुचल देना चाहा था। इम सन्धि के द्वारा उत्पन्न परिस्थिति से संसार में बड़ी श्रशान्ति फैल गयी थी। इस श्रशान्तिमय वातावरण को दूर करने के लिये हिज हाइनेस आगा खाँ ने, जिनको जेनेवा-स्थित राष्ट्र पारषद यानी "लीग श्राव नेशन्स" का सभापति चुनकर संसार ने आदिरत किया था, बढ़ा परिश्रम किया और इस परिश्रम की चारों ओर प्रशसा हो रही थी। इसी प्रशसा के कारण नारवे "से मिलने वाले "नोबल प्राइज" के लिये, जिमका एक इनाम विश्व-शांति के सबसे बढ़े हिमायती को भी मिलता हैं, इनका नाम लिया जाने लगा था और मारत के कौसिल आव स्टेट ने सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि नारवेजियन पार्लामेट यह पुरस्कार हिज्हाइनेस को दे।

श्राता ख़ां भारत की नहीं, विश्व की एक विभूति है। उनके राजनैतिक विचारों से हम मले ही न सहमत हों, उनके रहन सहन के ढग में तथा यूरोप में श्रत्यधिक रहने के कारण पश्चिमीयता में हमको दोष दीख पड़े पर यह निर्विवाद है कि वे पहले भारतीय हैं तब और ज़ुछ और उनकी ख्याति और यश से भारत का ही नाम होता है। भाग्त में 'हिन्दू-मुस्तिभ ऐक्य'' की स्थापना के श्रपने पिश्रमों को सफल होते न देखकर तथा राजनीति में सम्पूर्ण स्वतन्त्र विचार रखने के कारण श्राज वे भारत की राजनैतिक गति-विधि से भले ही श्रत्या हों, पर उन्होंने उस समय से हमारे देश की सेवा का काम शुरू किया है जब भारत के नव-गष्ट्र का श्रक्षर भी नहीं फूट पाया था।

हिज़-हाइनेस आरा। खाँ का जीवन बहुधनधी है। इनका निराला शौक है। घुडदौड में अच्छे घोड़े दौडने की वड़ी लगन गाँहफ के विश्वविख्यात खिलाड़ियों में से हैं। पोलो बहुत अच्छा खेलते हैं। घुडसवारी का बड़ा शौक है। इनके घोड़े ने डनी की लाटरी दो बार लगागर जीता, यह एक अनहोनी बात है। निजी-स्वमाव खादा होने पर भी जीवन बड़ा विलासमय-सुखमय है। घन तो इनके पास इतना है कि कहतें हैं कि "वैंक आव इगंलैंड" की समुची घन

राशि से श्रिषिक इनकी निजी सम्पति है। इस प्रकार लच्नमी की महती छुपा है, विद्या का भी वरदान है। मान सम्मान इतना श्रिषिक है कि ससार में बड़े बड़े नरेशों का क्या होगा ? संमार के प्रत्येक शामक तथा महापुद्दव से इनका परिचय है।

हिजहाइनेस श्रागा खाँ केवल मामाजिक तथा राजनैतिक नेता नहीं हैं, वे वडे भारी धार्मिक नेता मी हैं। लगभग ६०-७० लाख नर नारी उनको श्रपना गुरू, ईश्वर, विता, माता, श्राभ-भावक, सरक्षक सभी कुछ मानते हैं। उनके लिये वे ईश्वर के समान पूजनीय हैं। ऐसे भक्तों की सख्या भारत में ही लगभग २५ लाख होगी। उनके समुदाय को "खोजा" कहते हैं तथा सम्प्रदाय को श्रागृंखानी कहते है।

अरव के मुनतमानों मे पैगम्बर साहब के बाद कई वार्मिक सम्प्रदाय चल पड़े जिनमें बहावी तथा इस्माइलिया बहुत प्रसिद्ध हैं। इस्माइत नामक एक इमाम अर्थात् धार्मिक नेता होगये थे जिनको खलीका हारूँ-श्रलरशीद का मसकालीन कहते हैं। इस्माइल साहब लोगों को अपनी बगल में बहिश्त तथा दोजल. (स्वर्ग श्रौर नरक) तक दिखला देते थे। उनी इसाम गही पर ष्ट्राशा खा साहब हैं। इनका वश भी बढ़ा पवित्र तथा प्राचीन है। हजरत पैगम्बर साहब की पहली धर्म पत्नी खादिया की लड़की फातिमा तथा उसके प्रसिद्ध पति त्रालो का खून इनकी नसों में दौड रहा है। यही नहीं, श्राली के लड़के हुसेन से भी इनकी रिश्तेदारी थी क्योंकि इस लडके की शादी ईरान के बादशाह का लड़की से हुई थी। इनके ढादा हुसेन श्रलीशाह की शादी फारस के फतेह ऋलीशाह की लडकों से हुई थी। फारस के इस शाह की मृत्यु पर हुमेन अली ने उनके पौत्र को गही पर विठाया। अपने लडके को गही न मिलने का हुक्स फतेह अलीशाह स्वय दे गये थे। बीस वष बाद शाह के बड़े

वजीर से कुछ मागड़ा हो जाने के कारण हुसेन अलीशाह को बरावत करनी पड़ी और "वे अफराानिस्तान भाग धाये। यहाँ पर अँमे ज सरकार तथा अफराानी सलतनत में गहरा मगड़ा मचा हुआ था। हुसेन अली ने ब्रिटिश सरकार की बड़ी सदद की और वहाँ का मगड़ा शान्त हो जाने पर वे सिन्ध आगये। राजनैतिक परिस्थितियों के कारण वे फारस बापम न जा सके और कुछ समय कराची तथा कलकत्ता में विताने के बाद वे बन्बई में आकर बस गये। चूँकि विश्व भर के इस्माइलियों के इमाम यहीं थे, इसलिये धव इस सम्प्रदाय वालों का केन्द्र भी बन्बई हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इनके लिये एक पेंशन वाँध दी।

दुसेन श्रलीशाह प्रतिभाशाली पुरुष थे। शीघ्र ही यम्बई में इनकी धाक जम गयी। समाज तथा सरकार दोनों में इनका काफी नाम फैल गया था। श्ररकी घोड़े पालने का इन्हें- वड़ा शीक था श्रीर शायद बत्त मान आसाखां ने घोड़ों से प्रेम अपने शदा से ही प्रह्मा किया है।

हुसेनअली के क्येष्ठ पुत्र आगा अलीशाह की दो शाहियाँ वेकार गई। होनों खियाँ मर जुकी थीं। अतएव बनकी तीसरी गादीं फारस के बादशाह फतेह अलीशाह की पोती से हुई थी। अलंशाह सपत्नीक वगदाव में रहते थे। पर जब इनके पिता कराँची पहुँच तो उनके पास चले आये। वहीं, २ नवम्बर, १८०७ को चर्चमान आगाखां का जनम हुआ। हुसेन अलीशाह का देहान्त अप्रैल, १८८१ में हो गया। उनके उत्तराधिकार अली-गाह अरवी-फारसी के बड़े पहित थे और उन्होंने अपने सम्प्रदाय शालों का अच्छा संगठन किया। तत्कालीन वम्बई के गवर्नर ने हम्हें अपने कौसिल में भी नामजद किया था। पर पिता के गरने के बार वर्ष वाद ही यह प्रतिभाशाली पुरुष अकाल-काल कवितत हुआ। इस समय आगालां की उन्न केवल ६ वर्ष की थी। श्रतीशाह बढ़े आदर के साथ कविता की पवित्र भूमि में दफ्ता दिये गये। इसाम की गद्दी पर वर्तमान आगालाँ का-श्रमिषेक हुआ। उसी समय सरकार से सूचना मिली कि बा-दादे वाली पेंशन चालू रहेगी। एक वर्ष बाद सरकार ने इस बालक को हिजहाइनेस की सम्मानित "उपाधि" में विभूषित किया।

पर श्रातालाँ की माता बड़ी बुद्धिमती तथा मुलमी हुई महिला थी। उनके बच्चे पर लाखों मुसलमानों के धार्मिक नेतृत्व की जिम्मेदारी श्रा पड़ी थी। घर की रीति के श्रनुसार भक्तों से दान द्रव्य प्राप्त करना, दान देना, रुपये पैसे का हिसाब रखना था। शाही रहन सहन चाल, रखना था तथा बच्चे की ऊँचे से ऊँची शिचा भी दिलाना था। और इसमें कोई सदेह नहीं कि माँ ने श्रपने कर्नाव्य को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया और जब श्रातालाँ की उम्र १६ वर्ष की हुई, उन्होंने श्रपना कारवार सम्हाला। उनके सामने श्रपनी माता की प्रवन्ध पटुता के कारण किसी प्रकार की न तो कोई परेशानी थो और न उलमन। इसके विपरात, उनकी शिचा इतनी अच्छी हुई थी कि वे श्रपने महान् पद के सर्वथा योग्य थे।

आज भारत में यदि कोई ऐसा मुसलमान है जो सभी
मुसिलम मम्प्रदायों का आदर तथा स्नेह, पात्र है तो वह
हिजहाइनेस आगाखा हैं। इसी वर्ष, नवम्बर में उनकी ६८ वीं
वर्षगाँठ के अवसर पर खोजा समुदाय ने उनकी हीरों से
तीला था।

# महान शासः



### अशोक

हमारे प्राचीन युग के महापुरुव। का जोवनी को दन्तकथाओं ने इतनी बड़ी भूल मुलैया बना दिया है कि पढ़ने वाला स्वय वबड़ा जाता है कि कीन सी बात सत्य माने और कीन सी असत्य। किसी भी एक बात को लेकर उस पर स्थिर नहीं रहा जा सकता क्योंकि एक दूसरी दन्त कथा, पहला वाली को असत्य करने के लिये तत्पर रहती है।

ससार के सबसे बड़े शासक तथा अहिंसा के पवित्र मार्ग से ही एक विशाल-साम्राज्य स्थापित करने वाले सम्राट् अशोक के विषय में अनेक किंवदिन याँ हों तो उसमें आश्चर्य हो क्या है। ईसा के २७३ वर्ष पूर्व सिहासन पर बैठने बालो इस विभूति के बारे में हमें दन्तकथाओं से भी सहायता लेनी ही पड़ेगी।

श्रशोक प्रतापी मौर्यवश के स्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। चन्द्रगुप्त ने ही उत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस को न केवल भारतवधे से बाहर भगा दिया था, वरन् उसकी पुत्री से ज्याह भी कर लिया था। चन्द्रगुप्त ने ही मगध में नन्दवश का नाश कर सिंहासन प्राप्त किया था। चन्द्रगुप्त ने श्रवसान के समय, लगभग ब्रिटिश भारत के बराबर एक बड़ा साम्राज्य श्रपन पुत्र बिंदुसार को भोगने के लिये छोड़ा था। चन्द्रगुप्त की श्रभूतपूर्व सफलताओं का बहुत बड़ा श्रेय भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ "चालुक्य" नामक पण्डित को है। चालुक्य का नाम "कौटिल्य" भी था। इनका लिखा 'श्रर्थशास्त्र ससार का श्रेष्ट राजनीति-मन्थ है।

श्रशोक जब श्रारम्भ में सिहासन पर बैठे तो शायद वे श्रपने विस्तृत् साम्राज्य के एक-एक त्रग्राु के घृणा के पात्र थे। कम से कम वौद्ध प्रन्थों ने उनका ऐसा ही निरूपण किया है। सभव है अशोक के वर्म परिवर्तन की महता स्थापित करने के लिये ही ऐसा किया गया हो। कहते तो यह हैं कि अन ने आज्ञा के पालन मे जरा सा विलम्ब देख कर उन्होंने अपने कई मन्त्रियों को अपने हाथों से मार डाला था। एक कथा है कि एक बार अपने रनिवास की ४०० खियों को इसी ित्तरे जीता आग में मौंक दिया कि वे उनके सामने श्रशोक वृत्त की पत्तिया तोड़ रहा थीं। सरल हृदया िमयों को क्या मालूम था कि ऐसा करने से वे काल के मुख में जाने की तच्यारी कर रही हैं अशोक ने यह समभा कि वें स्त्रियाँ मुमे इसी प्रकार तोड कर नष्ट कर देना चाहती हैं। जातक कथा है कि अशोक ने सारे साम्राज्य में हूँ द दर चन्द-गिरिक नामक एक अति निर्देय आदमी को विधक का कार्य टिया। श्रशोक को दूसरों को रोते, कत्तपते श्रीर तड़पते देखने में जो पैशाचिक स्नानन्द स्नाता था उससे कहीं ज्यादा स्नानन्द चन्द्गिरिक को आता था। अशोक ने एक बहुत अच्छा महल बना रखा था, पर जो उसे अन्दर देखने जाता था, उसे चन्द-गिरिक मार डालता था। एक बौद्ध साधु मूल से उसके अन्दर चला गथा, इस पर चन्द्गिरिक ने उसे खौलते हुए'तेल भरं कहाह में डाल दिया, पर उसने देखा कि वह बौद्ध एक कमल के फूज पर बैठा हुआ है। अशोक को जब यह खबर लगी तो वह दोडा हुआ आया। उसके हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा उसने उसी दिन उस महल को धूल में मिला दिया। भिज्ञक से चुमा मांगो और बौद्ध यात्री से झान की बातें पूछीं। अशोक का हृदय तब से ही पवित्र हो गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया ओर फलस्वरूप इस धर्म का प्रचार सारे साम्राज्य में होने लगा। अशोक के बौद्ध होने की इस कथा पर, उस महापुरुष की आगे चलकर प्रकट होने वाली महत्ता के सम्मुख लेशमात्र मों विश्वास नहीं होता।

अश्तु, अशोक जब सिहासन पर वैठे तो उनको राज-काज का पर्य्याप्त अनुमव था। उनके पिता उन्हें कई प्रान्तों का आमात्य नियुक्त कर राज-शास्त्र का अनुमव करा चुके थे। गईं। पर बैठने पर अशोक को दिग्विजय की सूमी और वे अपने पड़ोसी स्वतन्त्र राज्य कर्लिंग पर आक्रमण कर बैठे। कलिंग पर विजय भी प्राप्त की।

किता पर विजय प्राप्त की, पर शायद यह ऐसी जीत थी जिस पर हार भी हंसती हो। सहस्रों का रक्त बहाया गया। नर-कंकालों से किता को पाट दिया गया। कितिङ्ग का एक-एक न्यक्ति लड़ाई में किसी न किसो भांति श्रपना सर्वस्व गॅवा चुका था। राष्य में हाहाकार मच गया।

थशोक नहापुरुष था। उसकी अन्तरात्मा के भीतर सोती हुई करुणा कराह उठी। वह स्नेह तथा ममता से भर गया। इस घटना ने उसके मस्तिष्क मे जो पवित्र सकरप भरे वे कभी न विचित्त हुए। किलिङ्ग मे मार छाट तुरन्त बन्द करा दी और बन्दियों को मुक्त कर दिया। इस समय उसकी विचित्र मानसिक अवस्था हो रही थी। उसे शान्ति और अनुराग की कामना थी। उसने चारों ओर देखा पर कहीं भी शान्ति का नाम भी न मिला। अन्त में उन्हों महात्मा बुद्ध की शान्तिमयी गोद में आअय मिला। घीरे-घीरे उन्होंने अपना तन-मन-धन, सब प्राणियों के मुख और शान्ति के लिये अपण कर दिया। सम्राट अशोक अब एक प्रकार से सन्यासी धशोक हो गये। उन्होंने सब प्रकार के मुखों का परित्याग कर दिया। राज-दड उनके हाथ में था—सिर्फ धर्म प्रचार के लिये। क्रमशः उनके प्रभाव से सारे साम्राज्य में बौद्ध धर्म का विकास होने लगा, यर्चाप अशोक ने किसी दूसरे धर्म का कभी निरादर नहीं

प्रचार का चेत्र केवल भारतवर्ष तक ही सीमित न रहा। प्रचारक दूर-दूर तक भेजे गये। उनके पुत्र महेन्द्र आर पुत्री सघमित्रा के नेतृत्व में उपदेशकों का एक दल लंका गया। लका में लोगों ने यौद्ध धर्म तुरत स्वीकार कर लिया। यहाँ प्रचारकों को क्यादा कठिनाई न उठानी पढ़ी। पहिले से भी वहाँ के राजा तिस्सा और अशोक में मैत्री थी और वे स्वय अशोक के आदर्शों से सहमत थे। इसके सिवा महात्मा बुद्ध के महान् अनुयायियों के सत्सग का काकी प्रभाव लका पर जम चुका था।

श्रशोक को अपनी प्रजा के आराम का बहुत ध्यान रहता था। उन्होंने सङ्क के दोनों ओर छायेदार, घने वृत्त लगाये ताकि राहियों को प्रीष्म-ऋतु में श्रधिक कब्ट न उंठाना पड़े। साथ ही साथ फल और फूलों के वृत्त भी लगाये गये। थोड़ी- योड़ी दूरी पर सराय बनवायीं और गहरे-गहरे कंप खुदबाये। श्रीषधियों का श्रच्छा प्रबध किया गया और इस बात का सदा प्रयत्न होता रहता या कि जड़ी बूटियाँ प्रजा को सरतता से मित्तती रहें। नयी श्रीषधियों को खोज हाती रहे। विद्या का प्रचार श्रत्यधिक हो।

श्रशोक ने कई ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त किया था जो देश में जा-जाकर परोपकारी कार्य करते तथा गुप्त-रूप से यह देखते थे कि किसी के ऊपर अन्याय इत्यादि तो नहीं हो रहा है।

सारे साम्राज्य में शिकार खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया यहाँ तक कि देवी देवताओं के लिये विल करना भी ध्रपराध सममा जाने लगा। इस पर ब्राह्मण लोग विगड खड़े हुए। हो सकता है कि हिन्दू-धमें में कुछ हस्त्लेप के कारण ही, अशोक की मृत्यु के सौ वर्ष बाद ही मीये साम्राज्य नष्ट हो गया। शायद ब्राह्मणों के प्रति अशोक के भाव अच्छे नहीं ये। उन्होंने वाल का नियम तुड़वा दिया। ब्राह्मणों के साम्राज्य के कण्धार बनने वाले अधिकार पर भी कुठाराधात किया गया। पहिले ऐसा नियम था कि जो व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंधन करता था, उसे ब्राह्मण कुछ दड-व्यवस्था देते ये ताकि वह प्रायश्चित करके शुद्ध हो जावे। अशोक ने इस नियम को भी तोड़ दिया।

अशोक की दंड-ज्यवस्था सब जातियों के लिये एक ही थी। उसके न्याय की चपेट से किसी वर्ण का आदमी नहीं बचता था। यह "मृज्ज्ञकटिक" नाटक से भो मालूम होता है। इस नाटक में एक ब्राह्मण द्रबारी पर एक को की हत्या का आरोप लगाया जाता है यद्यपि न्यायाधीश उसे मृत्यु-दंड देने से हिचकता था, तथापि नियमानुकृत उसे प्राणदृढ देना पदा। बाद में उसके निरापराध सिद्ध होने पर, उसे छोड़ा जाता है, इत्यादि।

मुख्यतः इन्हीं कारणों से ब्राह्मण वगे धार्मिक रूप से ध्रसन्तुष्ट था। यद्यपि वे अशोक के जीवन काल में ध्रपने षह्यन्त्र में नितान्त असफल रहे, पर उनकी मृत्यु के कई वर्षों के पश्चात्, जब मौर्य साम्राज्य में निर्वत और अयोग्य राजा होने लगे, ब्राह्मणों ने धीरे-धीरे साम्राज्य ही हजम कर लिया।

अशोफ ने कई अध्यन्त मूल्यवान उपदेश स्तूपों और लाटो पर लिखवा दिये थे ताकि वे सदैव के लिये मानव जाति को ठीक मार्ग दिखा सकें। उसके अनमोल उपदेश सदैव के लिये वर्त्त मान रहेंगे और उन स्तूपों से अशोक के समय की सभ्यता तथा प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये एक अमूल्य साधन सदैव उपलब्ध रहेगा।

ऐसे कुछ मूल मंत्र निम्नलिखित हैं जो खम्भों और स्तूपों में खुदे पाये गये हैं। १ जनवरों की बिल अनुचित है। २ मित्रों और भाई विरादरी के प्रति नम्रता का व्यवहार करना चाहिये। ३ अहिंसा-त्रत का पालन करना चाहिये। ४ मितव्यता एक बहा गुगा है और मगड़ों का निपटारा आपस में ही करना चाहिये। १ बीमारी के समय जो पूजा पाठ होते हैं, सब व्यर्थ हैं। शिच्नक ब्राह्मणों के प्रति सौम्य माव रखना चाहिये। मृत्यों और दासों के प्रति अच्छे भाव रखना चाहिये। ऐसा आचरण अन्य पूजा-पाठों से कहीं डिचत होगा। ६ धार्मिक सहनशीलता हरेक मनुष्य मात्रमें तोनी चाहिये। उसे दूसरी जाति के मनुष्यों से घृणा नहीं करनी चाहिये। उसे दूसरी जाति के मनुष्यों से घृणा नहीं करनी चाहिये। मनुष्य को यह भी देखना चाहिये कि वह क्या-क्या बुरे काये

करता है। उसे पहिले आतम परीक्षा करनी चाहिये। जब वह ऐसा सोचने लगेगा तो क्रोघ और घम'ड उससे छूट जावेंगे। 'इ मन पर नियंत्रण करना और मन को शुद्ध रखना मनुष्य-मात्र का परम उद्देश्य होना चाहिये।

उतर लिख मूल-म त्रों में अशोक 'ने मनुष्य को अनमोल बात वतायी ह। अगर मनुष्य इन नियमों का पालन कर सके, तो उसका निश्चय ही कल्याण होगा।

श्रशोक ने श्रपनं जीवन में कई तीर्थ-यात्रायें भी की थीं।
यादांलपुत्र से रवाना होकर मुजध्मरपुर और वम्पारन होते
हुए हिमालय की तराई तक गये। वीच में उन्होंने लोहे की
लादे स्मारक स्वस्त्य खड़ी करवायीं। फिर लुम्बिणी बन ( नहाँ
महास्मा बुद्ध श्रवतीणें हुए थे।) में एक लाट वनवायी।
फिर किंपलवस्तु, सारनाथ, खावस्ती होते हुए बौद्ध गया पहुँचे।
गया में ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। सम्राट श्रशोक ने
जगह-जगह पर स्मारक स्वरूप लाटे बनवायीं और ज्ञानवितरण के लिये संस्थायें भी खोली। उपगुप्त सम्राद् के साथ
इस यात्रा में पथ-प्रदर्श के थे।

कहा तो यह जाता है कि अशाक ने ५४ हजार के लगभग स्तूर वनवाये पर उनने ज्यादा बन सकता असभव नहों तो काठन अवश्य है। स्तूप तो महात्मा बुद्ध अथवा किसी साधु के त्मारक स्वरूप बनाये जाते थे। स्तूपों में सबसे बड़ा और महत्व-पूर्ण मांची का स्तूप है। इसके गुम्बद की परिधि १०६ फुट है और लम्बाई १४ फुट है। इन खभों पर जो कला उस समय के कारीगरों ने दिखायी है, वह अद्भुत है। बखीरा और नवल-गढ़ के खभे क्रमशः ६० फुट और ४० फुट कँचे हैं और सबके कार एक सिंह की मूर्ति बनी है। भारत में विद्या के प्रचार के लिये जितना महान् कार्य घरोों ने किया, उंतना ससार के छौर किसी सम्राट्ने नहीं किया। तक्षीराला का विद्यापीठ इनके शासनकाल में संसार का सबसे वडा विश्वविद्यालंग था। कालपी ऐसे युक्तप्रान्त के वेन्द्र-स्थानों में भी इनका विद्यालय भवन बना खडा है।

श्रस्तु, श्रशोक के शासनकाल में भारत ने हर दिशा में बड़ी चलित की। चारों श्रोर परम सुख और शान्ति विराज रही थी। प्रजा पूर्णतः संतुष्ट और प्रसन्न थी। बौद्धधर्म का बड़ा प्रचार हो रहा था। उत्तर पश्चिम में श्रफगानिस्तान तक के नरेश और दिल्ला के सभी शामक श्रापसे श्राप इनके साम्राज्य में सम्मिलत हो गये थे। भारत की सभ्यता तथा शिष्टता के सदेश-वाहक बौद्ध-साधु सुदूर चीन तथा जापान तक पहुँच गये थे।

भारत के भाग्य में इतना बढ़ा साम्राज्य फिर कभी न आ सका। चालीस वष शासन करने के उपरान्त, ईसा से २३२ वर्ष पहिले इनका देहान्त हुआ और कुछ दर्जन वर्षों में ही मौर्य साम्राज्य भी समाप्त हो गया।

# चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय

गुप्त साम्राज्य का शासन भारत के इतिहास में स्वर्ण-युग कहा जाता है। जितना नैभन, विकास तथा सम्मृद्धि भारतीय- ' समाज तथा सभ्यता ने इस युग में प्राप्त कर ली थी, उतनी वह आगे चलकर कभी न प्राप्त कर सका। हर्ष के समय में उसी नैभन की पुनः पुनरावृति हुई थी पर वह एक च्रिक उन्माद की तरह से ही शीच ही दुरवस्था के चितिन में विलीन हो गयी।

गुप्त साम्राज्य का इतिहास हमारे सामने कमबद रूप में प्राप्त है, और इसीलिये उस समय के उत्थान की उहानी हमें साल्म है। जब से भारत के इतिहास की रूपरेखा मिलनी शुरू होती है, उसी समय से अनुमान लगाकर इतिहासकार उस थुगकी इतनी प्रशंसा करता है। ऐसी प्रशंसा से रामायण नथा महाभारत की अत्यंत उन्नत सभ्यता का दाना करने वाले समाज को नाराज नहीं होना चाहिये। गुप्त साम्राज्य को इतना महत्व देने के माथ यह कह देने से सफाई हो जाती है

कि ईसा के बाद से, ईसवीय सन् के प्रारम्भ से जिस इतिहास का पता चलता है, उसके अनुसार गुप्त शासन-काल भारत के लिये स्वर्ण-युग था। निस्सन्देह मौर्य्य-साम्राज्य के समय भी हम बहुत ऊँचे पहुंच गये थे और गुप्त-व श के शासकों के पास घशोक के युग के बराबर राज्य कभी न था। पर अशोक का साम्राज्य धर्म के डके की चोट पर अफगानिस्नान, से लेकर लंका तक फैल गया था और व्यशोक के बाद बाल की भीत की तरह दुकड़े-दुकड़े हो गया। गुप्त शासकों ने तलवार, सस्कृत तथा युशासन के जोर पर ३०० वर्षो तक भारत पर अखह राज्य किया।

इस वश के उदय के साथ ही यूरोपीय राज्यों की तत्कालीन दुर्दशा का श्रद्भुत सामव्जस्य है। रोम का शासन श्रीर उसके श्रलंड साम्राज्य को यूरोप की बबर जातियों ने दुकड़े दुकड़े कर डाला था। वे जगली समूचे यूरोप को रौदकर तहूलुहान कर रहे थे और आज सर्वक्रे के सभ्यता का दम भरने वाला यूरोप उस समय जगली हो रहा था। उसी समय भारत में सम्यता की चरम सीमा पहुँच गयी थी। गुप्त साम्राज्य में साहित्य, कला, चित्रकारी, शिल्प-कला तथा मूर्ति निर्माण की कला बहुत ऊँचे पहुँच चुकी थी। इसी युग से हरीसेन नामक प्रसिद्ध काच्य रचिता तथा लेखक इस युग में वीर काच्य के सबसे बड़े निर्माता ने साहित्य की घारा बदल दी थी। यह लेखक तथा किव सम्रोट् समुद्रगुप्त के शासन-काल में पैदा हुआ था। समुद्रगुप्त स्वय बड़ा गुणी सगीतज्ञ, गवैया, वीणा-प्रेमी तथा नाट्य श्रेमी था। नाटकों की रचना को इनके शासनकाल मे बड़ा श्रोत्साहन प्राप्त हुन्त्रा। गुप्त शासनकाल मे ही भारतीय ज्योतिष, गिणित तथा विज्ञान ने बडी उन्नति की। साम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ब्रह्मगुप्त नाम का प्रसिद्ध वैज्ञानिक

अपनी नयी खोजों से संसार को चिकत कर रहा था। इसी पहित ने यह खाज निकाल। था कि पृथ्वो अपनी धुरी पर पूर्मिता रहती हैं और सूर्य की परिक्रमा इसी प्रकार करती है। इसी विद्वान ने यह महान वैज्ञानिक सिद्धान्त हूँ दूं निकाला था कि प्राकृतिक नियम के कारण ही सभी चीजें उपर से नीचे जमीन पर गिरती हैं इसी को पृथ्वी की आकर्षण शिक्त कहते हैं। इस सिद्धान्त का नाम है गुरुत्वाकर्षण और हमारी इस खोज के एक हजार वर्ष बाद यही बात इक्लेन्ड में न्यूटन साहब ने हुद्द निकाली थी। यह दुर्माग्य की बात है कि हम भारतीय अपने न्यूटन ब्रह्मगुप्त को नहीं जानते, विलायती न्यूटन से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। भर्व हरि के नाम से सभी परिचित हैं। कहते हैं कि इनकी

भर्ष हरि के नाम से सभी परिचित हैं। कहते हैं कि इनकी रचनाओं का समय मां यही या और इनके शृङ्गार-नीत-वैराग्य के अनोखे शतक इसी समय में लिखे गये थे। पर इम युग की सबसे महत्वपूर्ण उत्पत्ति हैं महाकिव कालिदास। इहुत खोज करने पर यही पता चलता है कि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबारी ये और जिन प्रसिद्ध नव-रत्नों की कथा हम सुनते हैं, वह इसी समय थे। कालिदास ने हमारे वाङ्मय को जो अद्भुत वरदान दिये है, वे ससार की अनुठी निश्चा है। पर उसका रचनाकाल हमें ठीक तरह से मालूम नहीं। ससार का सब अ के नाटक 'अभिज्ञान शाकुन्तल' कालिदास की कृति है और यह गुप्त काल का वरदान है।

देश में सुख तथा समृद्धि होने पर ही साहित्य और शिल्प-कला आदि का उदय होता है। इसीलिये गुप्त शासनकाल मे इन चीजों का अच्छा विकास हुआ था। गुप्त शासकों का वार्स्तावक प्राचीन इतिहास नहीं मिलता। यह अवश्य सिद्ध हो चुका है कि वे चित्रय थे। कट्टर वैष्णव थे पर वे बड़े उदार श्रीर सभी प्रचित्त धर्मों के प्रति सिह्प्णुता का भाव रखते थे। बौद्धों का इस समय तक काफी हास हो चुका था पर इस हास के कारणों में से गुप्त शासकों की कठोरता नहीं थी। उनकी गुण्पाहकता तथा सिह्प्णुता तो इसीसे प्रकट है कि इस शासन काल के द्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति मभुद्रगुप्त ने श्रपना प्रधान मंत्री वसुवन्ध नामक बौद्ध को बनाया था।

गुप्त साम्रक्य का पूर्ण उदय चन्द्रगुप्त नामक प्रतिभाशाली वीर के समय ईसवीय सन् ३२४ से हुआ। चन्द्रगुप्त मौर्ज्य के ही राज्य मगध में इनका शासन था छोर पाटलिपुत्र में लगभग सन् ३१८ में ये शासन करते थे। इस समय भारत कई छोटे-छोटे दुकडे (राज्यों ) में वॅटा हुआ था श्रीर देश में एकचत्र तथा स्थायी शासन का श्रभाव था। चन्द्रगुप्त ने दिग्विजय की कल्पना की छौर इसके लिये बड़े श्रव्छे श्रीर श्रीर मजबूत सम्बन्ध स्थापित किये। प्रसिद्ध लिच्छवि व रा का क़ुमारदेवी से व्याह विया। गगा नदी के उर्वर प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया । अवध, तिरहुत आदि प्रदेश इन के आधीन हो गये थे। सभवत सन् ३३४ में इनका देहान्त हुआ श्रीर इनकी गही पर बीरवर समुद्रगुप्त वैठे। समुद्रगुप्त ने समूचे भारत पर अपना सिका जमा लिया। मरने के समय इनके महान् पिता इनसे दिग्विजय का वचन ले चुके थे श्रीर वह वचन योग्य पुत्र ने पूरा किया था। उत्तर पश्चिम में काबुल तथा दिल्ला मे लका के नरेश ने इन्हें कर भेजा था। लका के नरेश ने इनसे श्रतुमति लेकर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने वाले स्थान गया में बौद्धों का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया था। समुद्रगुप्त ने राजसूय यज्ञ भी किया था। इस बीर पुरुष को यदि भारत का नेपोलियन कहें तो श्रतुचित न होगा। उत्तर को एक सूत्र मे बाँधने के

बाद, द्विशा में इन्होंने समुद्रतटीय विलासपुर तथा विजगा-पहुम के बीच की जंगली जातियों को परास्त कर सुन्यवस्था स्थापित की थी। इनकी महत्ता का इसी से अनुमान किया जा सकता है कि रोम के सम्राट ने भी इनसे सम्बन्ध स्थापित किया था। ईसवीय सन् ३७४ में (कुछ इतिहामकार सन् ३८० भी कहते हैं। अपने से भी श्रधिक सुयोग्य पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय के हाथ राज्य शासन को सौप कर इन्होंने अपनी साक्षारिक लीला समाप्त की।

इसी चन्द्रगुप्त को हमारे विक्रम सम्वत् का श्राविभीवक कहा जाता है। विक्रमीय संवत्सर तथा ईसवीय सन् में ४७ वर्ष का श्रन्तर है तथा इस हिसाब से ईसा से ४७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य को होना चाहिये था। किन्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रम सवत् के पूर्व मालव संवत् नाम से जो वर्ष चल रहा था, उसी को बवल कर विक्रम सवत् कर विया गया। श्रापनी श्रभूतपूर्व दिग्विजयों तथा महान् शासन की यादगार में, चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत् चाल् किया होगा।

चन्द्रगुप्त द्वितीय क्या वही विक्रमादित्य हैं जिसके विषय में अनेकों दन्तकथाय प्रचित्तत हैं। यह निश्चयपूर्वक कहना एक जटिल समस्या है, पर सम्भवत: यह गलत भी नहीं है क्योंकि वे पंचम शताब्दी में तर्कशास्त्र के बौद्ध विद्वान दिङ्नाग के समकालीन कहे गये हैं।

चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाल्य-काल के विषय में तो कोई खास बात मालूम नहीं, अतएव आपका वास्तविक जीवन का पिच्य राज्यारोहरा से ही मिलता है। वे अपने पिता से कहीं अधिक . उन्होंने जिस योग्यता से ३८ वष तक सफलता पूर्वक शासन किया वह सदैव इंटहास के पृष्ठों में स्वर्णीकित रहेगा। राज्य तिलक हुए कुछ ही काल ज्यतीत हुए थे कि मधुरा के शासक के साथ लोहा लेना पड़ा और वह इस युद्ध में सफल हुए। मधुरा की विजय से उनका साहस और भी बढ़ा। ज्ञियों पर विजव प्राप्त करने के लिये पश्चिमीय भारत की ओर बढ़े। मालवा, काठियावाड़ के भानतों को जीतकर अपने राज्य में सिम्मिलित कर लिया। अनेक ज्ञिय राजाओं को उन्हें कर देना पड़ा तथा आधीनता स्वोकार करनी पड़ी। बरार और महाराष्ट्र उस समय बड़ी उन्नति पर थे। इनकी लालसा उन प्रान्तों को भी प्राप्त करने के लिये उत्ते जित हो उठी। पर यहाँ के शासक राजा बाकर के साथ युद्ध करना जलते अंगारे को हथेली पर रखना था। अतएव उन्होंने एक नीति से कार्य लिया। अपनी सुशीला, सुन्दर तथा सर्वगुणों से युक्त पुत्री का परिणय संस्कार राजा बाकूर के साथ कर दिया। इस प्रकार इतना बड़ा प्रान्त उनके साम्राज्य में सिम्मिलित हो गया।

श्रव चन्द्रगुप्त द्वितीय श्रित शांकशाली हो चुके थे। गुजरात के बन्दरगहों पर भी श्रपना श्राधिपत्य जमा कर इन्होंने बाहरी देशों से भारतीयों का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करा दिया जिससे भारत की धन की वृद्धि के साथ साथ भारतीय संस्कृति भी बाहरी देशों मे फैलने लगी। श्रभी इन युद्धों से विश्राम लिये उन्हें कुछ ही समय बीता था कि शक ऐसी बीर विदेशी जाति से युद्ध करना पड़ा। विजय लियों ने इस बार भी उन्हीं का साथ दिया। इम विजय से वे दिग्विजयी सम्राट् कहे जाने लगे तथा विक्रमादित्य की पद्बी से सुशोभित हुए। संस्कृत में उन्हें "शकारि" की पद्बी दी गई है। जिससे उनके इस विजय की बात सत्य प्रकट होती है।

डपयुक्त बातों से हम देखते हैं कि उनके राज्यकाल का प्रारम्भिक जीवन युद्ध में ही लगा रहा तथा सदैव वह पग पग पर सफल होते गये। उन्होंने ने केबल खाम्राज्य की सीमा को बढ़ा कर मारत में अपना नाम खमर कर लिया बल्कि गुप्त साम्राज्य की नीव को पूर्ण रूप से दृढ़ कर दिया

ऊपर किंखी बातों से यह समभ लेता चाहिये कि उनका सम्पूर्ण जीवन युद्ध में ही बोता तथा राज्य के प्रबन्ध में कोई विशेष बात न हो सकी।

ें व विजयो होने के साथ साथ सफल शासक मा थे। उनके समान सुन्दर शासन प्रवन्ध करनेवाले इतिहास में विरते ही हुए हैं।

तत्कालीन सुन्दर राज्य प्रवन्ध का पता चीनी यात्री फाहियान के विवरण से लगता है। उसका कथन है कि ''राज्य में वारों श्रोर सुख श्रीर शान्ति का राज्य था। प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। कठिन दहों तथा करों श्रीर अत्यावारों की मार से पूर्वा रूप से मुक्त थी। चोरी का नाम न था। लोग धर्मप्रिय तथा सत्यवादी ये। निर्धन को दान करना अमीरों का कर्र ज्य था। श्रतिथि-सत्कार १रेक अपना धर्म सममता था। वैष्णुव धर्म बड़ी उन्नति पर था। बौद्धधर्म की कोई विशेष प्रगति न थी। किन्तु फिर भी बौद्ध धर्म के उपासकों का सम्राट् आदर करता था तथा उन्हें महायता देता। लोग साहिनक मोजन करते थे। तामसी नोजन करने वाले का समाज से विहच्छार होता था। लहसुन प्याज तक खाने का निषेध था। हरेक पुरुष श्रापने कत्त वर्धों से परिचित था सम्राट् प्रजा के सुख के लिये हर प्रकार के कार्य करता।" इतिहासकार विसेट हिमथ का कहना है कि जो अस्पताल सम्राट् ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बनवाये थे, वे संसार के बड़े से बड़े अस्पतालों से भी अच्छे थे। श्रीवधालयों के सम्बन्ध म फाहियान के वर्ण न से पता चलता है कि उस समय देश भर में वैश्य सम्प्रदाय ने निःशुल्क श्रीषधालय खुलवा रक्खे थे जहाँ बडी अच्छी चिकित्सा होती

थी। पाटिलपुत्र के भन्य-भवन को देख कर सम्राट् की कलाप्रियता का पता सहज में ही लग जाता था। सम्राट् के स्वय
कला, साहित्य और सगीत के पुजारी होने से ही भारत इसदिशा में इतनी उन्नित के शिखर पर पहुच गया था। साहित्य
में तो मानों चार चाँद लग गये थे। रघुवश, मेघदूत तथा
शकुन्तला आदि के रचियता महान कि, ससार के सवेशेष्ठ
किव कालिदास तथा औषि के देवता धन्वन्ति, ज्ञपण्क,
अमरसिंह, वैताल, वरकि शाक्य और वारामिहर ऐसे ऐसे
धुरन्धर विद्वान तो उनके राज्य दरबार में नवरत्न थे। भारत में
ही नहीं, ससार के इतिहास में एक साथ इतने विद्वान् किसी
शासक को प्राप्त न हो सके।

इन सब बातों से प्रकट होता है कि साम्राज्य सब सुखों श्रीर भ=ब्राइयों से परिपूर्ण हो चुका था। पथ-पथ पर उन्नति दृष्टि गोचर होती थी।

फाहियान सन् ४०४ में हिन्दूकुश के मार्ग से भारत आया था और ४११ में गगा के मार्ग से वापस चला गया। उसकी विदाई के दो वर्ष बाद ही यानी ४१३ में विक्रमादित्य का देहानत हो गया। उनके बाद कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त आदि प्रतापी नरेश हुए पर गुप्त साम्राज्य अपने पूर्व वैभव को फिर कभी प्राप्त न कर सका। ईसवीय सन् ४०० में गुप्त साम्राज्य का नामो निशान न रह गया।

विक्रमादित्य के विषय में सोमदेव भट्ट राचित "कथा स्रिटित्सागर" म जो सुन्दर पिक्तयाँ लिखी हैं, उनमें से एक ऋोक को उद्धृत कर हम इस लेख को समाप्त करते हैं:—

स पिता पितृहीनानां, वन्धूनास्त्र स बान्धवः। स्रानाथानां च नाथः स प्रजानां कः स नामवत्॥

## सम्राट हषेबद्ध न

गुप्त साम्राज्य का तारा ह्व जाने के बाद भारत में पुनः अव्यवस्था छागयी और वह छोटे-छोटे राज्यों के दुकहों में बंट गया दित्तार पारहे थे और उत्तर में हुगों ने बार बार आक्रमण कर सभी छोटे राज्यों को जर्जर कर रखा था। हुणों का भारत पर प्रथम आक्रमण सन् ४.४ में हुआ पर वे भगा दिये गये। इसके बाद जब पुनः आक्रमण हुआ तो कोई उनकी छांची को न रोक सका। उनका नेता तोरमान ४६६ में मालवा में जम गया। ४०२ में उसका प्रतापी पुत्र मिहिरकुल सिंहासन पर वैठा। इसने स्यालकोट (पंजाब) को अपनी राजधानी बनाया था। कुछ समय बाद हुण हिन्दू धर्म में मिल गये और यहां की जनता में एकदम घुलमिल गये।

ऐसे ही श्रव्यवस्थित युग में, सन् ४६० में हर्ष का जन्म हुआ। इनके पिता प्रभाकरवर्द्धन थानेसर नामक छोटे से राज्य के खामी थे। थानेसर दिल्ली से उत्तर एक पवित्र तीर्थ स्थान है। सन ६०४ में यकायक प्रभाकर का टेहान्त हो गया ऋौर दो वर्षे बाद इनके उत्राधिकारी हुएँ के वहें भाई भी दुनिया से चल वसे। हुएँ की गद्दी पर बैठने की जरा भी इच्छा न थी पर श्रामात्यों फे श्राप्रह पर १६ वर्ष की उम्र में ही वे नरेश बना दिये गये। श्रक्टूबर, सन् ५०६ में उनका राज्याभिषेक हुआ। भारत के यह श्रन्तिम महान हिन्दू सम्राट हुए हैं। इनके वाद हिन्दू युग का दीपक बुक्त गया। यो नो सन् ६५० से १२०० तक यह दीपक कुछ न कुछ टिमटिमा रहा था तथा मराठा काल मे इममें कुछ प्रकाश आगया था, पर हप ऐसे दिन फिर कभी न छाये। यदि दिच्या भारत मे पुलिकेशिन द्वितीय नामक वीर चालुक्य नरेश के स्थान पर दोई अन्य दुर्वल शासक हाता तो हर्प का साम्राज्य श्रशोक के बरावर होता। पर पुलिकेशिन ने उसे दिवाण में न बढ़ने दिया। हर्ष भी बीद्ध थे श्रीर कट्टर बौद्ध ये पर श्रशोक के समान इन्होने तलवार चलाना नहीं बन्द किया था। लगातार ३० वर्षतक युद्ध करके इन्होंने अपने साम्राज्य की मजबूत किया था। राजकाज स्वय देखते थे। वरागर दौरा करते थे श्रीर राच्य पर कड़ी निगाह रखन थे। चीनी यात्री हुएनसांग हुप के समय भारत आया था। उससे हमें उस समय का पूरा समाचार वर्णन तथा निरूपण प्राप्त होता है। इनका कथन है कि गद्दी पर बैठने के पांच वर्ष बाद तक हर्ष को लगातार युद्ध ही करना पडा और न तो इस बीच में घोड़ों पर से जीन उतारी गयी श्रीर न हाथी पर से होंदे। इनके पास ४००० हाथी, २०,००० घोड़े, ४०,००० पैदल सिपाद्दी थे। इसी विशाल सेना की वटौ-लत सन् ५१२ तक बिहार और बगाल भी इनके छाधीन होगया श्रीर इसी वष इनका वास्तविक राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम के साय हुआ। हर्ष के राज्य की भीमा नर्म्मदा नदी के श्रोगे न बढ़ सकी पर जितना भी राज्य था, सुखी श्रीर समृद्ध था। गंगा तट

पर कन्नों न को हर्ष ने अपनी राजधानी के लिये चुना। यह नगर उनके समय में उनति कर चार मील लम्बा तथा एक मील चौड़ा हो गया था। उच श्रष्टालिकाये तथा तालाब और सुरम्य उपनन तथा विहार बने हुए थे। हर्ष के समय में ही वहां सैकडों बौद्ध विहार तथा हिन्दू मन्दिर बन गये। स्मरण रहे कि सोलहवीं शनाब्दि में शेरशाह सूर ने इस नगर को एक दम ध्वंस कर डाला था।

हुऐनसाग के वर्ण न के अनुसार राज्य का शासन बड़ा आदश या। राजा स्वय तो निरतंर यात्रा करके (अरसात छाड़-कर) पूरा राजकाज देखते थे पर कुछ प्रान्त राजाओं के भी आधान थे जो हर्ष का आधिपत्य स्वीकार करते थे। प्रान्तीय अफसर मी होते थे और वे सरकारी काराजातों को बड़ी हिफाजत से रखते थे। सभी काम लिखा पढी द्वारा होता था। विद्या का वहा प्रचार था और उस समय सबसे विख्यात विश्वविद्यालय मगध मे नालन्दा का कालेज था। हर्ष स्वय बड़े भारी परिडत थे और वाण नामक महाकवि इनके बड़े मित्र थे। वाण के 'हर्प चरितम्' से हमें इस महापुरुष के विपय मे बहुत कुछ मालूम हो जाता है। इन्हीं दिनों हुऐनसांग नामक बौद अपने चीनी साम्राट क अधाहा की आवहेलना कर मारत मे भ्रमण करने आये थे और अक्टूबर ६३० में वे भारत पहुँचे। सन् ६३० से सन् ६४३ तक इस यात्री ने भारत का प्रायः हरेक कोना छान खाला। हर्ष ने इनका बड़ा आदर सस्कार किया था।

ह्ष पहले शैव थे पर क्रमशः बौद्ध धर्म के प्रति उनकी श्रन्ति एक बढ़ती गयी श्रीर वे परम बौद्ध हो गये। साथ ही वे शंकर तथा सूथे की उपासना का भी समर्थन करते थे श्रीर धर्म प्रचार के जोश में वे खाना पीना भी मूल जाते थे। राज्य में श्राहार के लिये पशु हत्या एक दम समाप्त कर दी गयी। सदाचार श्रथवा राज्य श्रनुशासन के विरुद्ध काम करने वालों को कठोरतम दंख मिलता था। जो जेल चला गया वह फिर शायद जीता बाहर निकलता था। चोरी छादि के अपराध में हाथ पैर काट लिये जाते थे। इन पाश्चिक नियमों से एक लाम भी हुआ था। राज्य में शान्ति तथा सुन्यवस्था स्थापित होगयी और फाहियान और हुऐनसांग के वर्णनों को मिलाने से प्रकट होता है कि हुप के समय वैसी ही सम्मृद्धि तथा शान्ति थी जैनी चन्द्रगुप्त विक्रमा-दित्य द्वितीय के समय।

घ। सिक विचार विनिमय के लिये हर पाँचवें वर्ष हर्प प्रयाग या दशौज में महासभा करते। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान् एक त्रित होकर धार्मिक गृढ़ तत्वों का निरूपण करते। राजा भी अपनी पाँच वर्ष की एक त्रित धनराशि को दिरद्र व साधुश्रों में खुले हाथों बाँट देते।

किन्तु, ऐसा महान नरेश हिन्दुओं का कोप भाजन वन गया।
बौद्धों के प्रति विशेष पच्चपात के कारण हिन्दू रुष्ट से हो चले
थे। अन्त मे इन्हीं के एक ब्राह्मण मंत्री ने सन् ६४६ में, या ६४७ में इनकी हत्याकर डाली। इस समय हुप की उम्र कवल ४८ वर्ष की थी। भारत का भाग्य लुट गया और जो लुटा तो फिर अभी तक न लौटा।

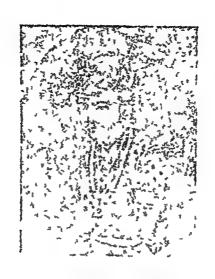

#### अकवर महान

ईसवीय सन् १४२६ में पानीपत के रण्हेत्र में इन्नाहीम लोधी की विशाल सेना को परास्त कर बाबर ने भारत में मुराल माम्राज्य की नींव स्थापित की थी। २६ दिसम्बर, १५३० में, श्रागरा में इनकी मृत्यु हो गयी। इनके जेष्ठ पुत्र हुगायुँ गद्दी पर चैठे। इस वीर, द्यालु निर्मीक, दूसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति में यदि कोई श्रवगुण था तो श्रालस्व। चनकी इसी श्रालस्य दृत्ति का लाभ चठा कर वीर शेरशाह सुर ने बंगाल तथा पिहार पर श्राधितस्य जमा लिया। इस वीर, चतुर तथा हिन्दू-मुसलिम एकता के कट्टर समर्थक श्रीर शासन सुधारक व्यक्ति ने हुमायूँ को चैन से न रहने दिया। हुमायूँ के भाइयों ने भी सर चठाया था। फलतः विपत्ति के मारे हुमायूँ ने श्रपनी स्नी हमीदाबानू तथा कुछ साथियों को लेकर दर दर की ठोकरेखानी शुरू की।

वधर शेरशाह ने चत्तर भारत को वह योग्य शासनसूत्र में वाँघ दिया। उसकी सेना में १,५०,००० घोहे, २४,००० पैदल सिपाही तथा ५००० हाथी थे। उसने एक नयी दिल्ली ही वसा डाली तथा पजाब में रोहतक नगर वसाया। आज जिसे हम लोग कलकत्ता से लाहौर जाने वाली मेंड ट्रक रोड कहते हैं, तथा जिसका असली सूत्रपात्र अशोक के समय से हुआ था, उसका भी वास्तविक निर्माण शेरशाह ने किया और इस प्रकार उमवे समूचे राज्य में आवागमन की बड़ी सुविधा हो गयी। कुछ वर्णे बाद अकवर ने अपने कुशल भू-प्रबन्धक टोडरमल के द्वारा जिस काम की पूर्ति की थी, वह भी शेरशाह की ही प्रतिभा का परिखाम था और यह कार्य था जभीन की नाप कराकर निश्चित सरकारी मालगुजारी तय कर देना।

जिन दिनों शेरशाह अपने शासन का पाया जनता के सुख की नींव पर मजबूत कर रहे थे हुमायूँ इघर उधर मटकते अमरकोट के किंचे पहुँचे। यहीं पर, २३ नवम्बर १५४२ को अकबर का जन्म हुआ। इस समय हुमायूँ इतने बढ़े कगाल हो रहे थे कि उनके पास अपने अनुयायियों को पुत्र-रत्न तथा युवराज के उत्पन्न होने खुशी में कुछ बाँटने को भी न था। कहते हैं कि दिल्ली के इस फक्लीर बादशाह के पास केवल थोड़ा सा कपूर निकला। उसे ही उन्होंने सब अनुयायियों में बाँट दिया और उसकी सुगन्ध हवा में भर गयी। हुमायूँ के सरदारों ने प्रसन्न मन से कहा कि जिस तरह इस कपूर की सुगन्धि चारों ओर फैल गयी है, उसी तरह इस शाहजादा का यश सारी दुनियां में फैले। अकबर का यश वास्तव में संसार में फैल गया।

श्रकबर के जन्म के तीन वर्ष बाद ही शेरशाह की मृत्यु हो गयी और उनकी जगह इस्लाम शाह गद्दी पर बैठे। १४५३ में वह भी मर गये और मुहम्मद श्रादिलशाह तज्तनशीन हुए। शेरशार के कुल का अन्त समय आ पहुँचा था और गद्दी के कई हक्षदार खड़े हो गये। इसी समय, अनेक स्थानों की ठोकर खाया हुआ हुमायूँ दिल्ली पर चढ बैठा और जून, ४४४" मे श्रपनी गद्दी वापस ले ली। पर, आठ महीने भी राज्य सुल न भोगने के बाद यह अभागा बादशाह, जनवरी १५५६ में संसार से चल बसा।

१३ वर्ष की भोली उम्र मे ही अकवर गही पर बैठे। उनका सीतेला भाई मुहम्मद हकीम ११ वर्ष का ही था। छोटे भाई के सुपुद काबुल का राज्य रहा सन् १४८० में अकवर ने हकीम को दिल्ली की हुकूमत न मानने के अपराध में काबुल में परास्त कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। छन् १४८२ में हकीम की मृत्यु हो गयी। पर कुछ और वर्षी तक हिन्दुस्तान की मातहती में नाममात्र रहने के बाद अफगानिस्तान तो स्वतन्त्र हो गया पर भारतवर्ष पर मुगलों का फीलादी पजा मजबूत करन के साथ ही, उनके हृदय में भी सैकड़ों वर्षों तक आधिपत्य बनाये रखने का महान कार्य हमारे चिरतनायक ने ही किया।

जिस समय हुमायूँ की मृत्यु हुई यी, अकबर अपने अभिभावक बैरामजाँ (तुर्क) के साथ शेरशाह के भतीजे सिकन्दर सूर का पीछा करने मे लगे हुए थे। किसी तरह उनके पिता की मृत्यु का समाचार छिपा कर रखा गया ताकि अकबर पजाब से लौटकर शान्तिपूर्वक गदी पर बैठ जांय और कोई उपद्रव न हो। अकबर गदी पर बैठे और बैरामखाँ उनके सर्चक होगये।

पर इस बाल नरेश के विरुद्ध चारों श्रोर विपत्ति ही थी। हुमायूँ सल्तनत का पाया बिना मजवूत किये ही संसार से चल बसे थे। शेरशाह के उत्तराधिकारी वादशाह श्रादिल श्रीर शेरशाह के भतीने सिकन्दर सूर का हमला होगया श्रीर श्रादिल के चतुर सेनानायक हेमू वैश्य ने आगरा तथा दिल्ली पर भी कृञ्जा कर लिया और अब वह अपने मालिक को मूलकर, अपने को ही सम्राट् सममते लगा था । पानीपत के मैटान में, बाबर की प्रसिद्ध विजय के ठीक ३० वप वाद, फिर घनघोर युद्ध हुआ जिसमें वालक अकवर भी बडी वीरता से लडा। ४ नवम्बर, १४४६ के इस युद्ध में हेमू घायल होगया छोर वैरामखाँ के कहने से अकवर ने उसे वेहोशी की हालत में ही क़रल कर खाला। दिल्ली तथा आगरा पर फतह पाने में देर न लगी। सिकन्दरसूर ने आत्म-समर्पण कर दिया और उसे एक जागीर मिल गयी। आदिल बंगाल भागे और वहीं मार डाले गये। फिर क्या था, सन् १४४८-६० के भीतर वड़ी शीघता के ताथ, पैरामखाँ के प्रयत्न से तथा श्रकवर की वालसुलभ युद्धिमता से मुगल सन्तनत मजबूत कर ली गयी। किन्तु, अकबर ऐसे प्रतिभाशाली के लिये वैरामखाँ का पिछलगुत्रा यनकर रहना असम्मन था। उन्हें वैराम का श्रद्भुत महत्व खलने लगा श्रीर सन् १४६० में, बैराम के अनिगनत शत्रुओं के बहकान पर, उन्हें पद से हटाकर राज्यकाज स्वयं सम्हालने का विचार घोषित कर दिया। बैरामको मका की तीर्थ यात्रा करने को आज्ञा मिली। पहले तो बैराम ने शान्तिपूर्वक आजा शिरोधार्य की पर कुछ के बहकाने में आकर वे भी पंजाब पहुँच कर बगावत कर बैठे। पर, वह द्वार गये। फिर भी, श्रकबर ने स्तमा कर दिया और मका जाने की इजाजत दे दी। जनवरी, १५६१ में उनके एक निजी शत्र ने गुजरात के पाटन नामक स्थान में उनकी हत्या कर

डाली। इस घटना के दो वर्ष वाद श्रकवर स्वतन्त्र रूप से श्रपना कारबार सम्हालने लगे।

अक्षयर की प्रत्य चुद्धि ने यह देख लिया था कि हिन्दुस्तान की हुकूमत के लिये यह जरूरी है कि हिन्दू और मुसलमान समान रूप में प्रसन्न रहें तथा धार्मिक एकता और स्वतन्त्रता स्थापित हो। इमी विचार को कार्य रूप में परिण्त करने के लिये इन्होंने १५६२ में, जयपुर नरेश विहारीम न की पुत्री जोधा-बाई से विवाह क्या। इस महिला को अपना धर्म पालन की रूण स्वतन्त्रता थी और राजमहत्त में एक हिन्दू मन्दिर स्थापित हो गया। अकवर के पनवाये आगरा के किले में या फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई के महल में यह हिन्दू भाग स्पष्टतः देखा जा मकता है। इम विवाह से हिन्दू और मुमलमान समान रूप मे बिगड़ खडे हुए थे पर माहसी युवक ने एक अनोखा काम कर दिखाया था।

श्र अगर में गुण श्रवगुण समान मात्रा में थे। १६ वर्ष की ध्रम से लेकर २२ वर्ष तक वे या तो श्रपनो मां या धाय या उनके रिश्तेदारों के कहने में रहे। जब पूर्ण स्वतन्त्र हुए तो उनकी श्रद्भुत महत्वकांचा ने उचित-श्रनुचित सभी काम कर छाले। हरेक स्वनन्त्र शासक की स्वधीनता छीनकर उसे मुराल भंडे के नीचे लाने के लिये न्याय श्रन्याय कुछ भी न देखते थे। उनका यह कथन था कि "हरेक नरेश को निरन्तर युद्ध श्रीर विजय प्राप्त करना चाहिये।" श्रपनो महत्वाकांचा की हो पूर्ति के लिये उन्होंने मध्यप्रान्त के गोंडवानों की रानी दुर्णावती तथा मेवाइ नरंश प्रतापसिंह पर चड़े बड़े श्रत्याचार किये पर, २७ वर्ष तक लगातार युद्ध करने के बाद मी प्रताप न मुके श्रीर गोंडवाना की रानी दुर्णावती ने बचाव का कोई उपाय न देखकर छाती में कटार मार कर श्रात्महत्या कर ली। श्राक्ष द की सेना में

जयपुर नरेश मानसिंह तथा राजा भगवानदास श्रौर कड़ा के सूबेदार आसका खा ऐसे बड़े योग्य सेनापति थे। अहमद नगर की सुल्ताना चॉद बाबी ने मुगलों को नाकों चने चबवाये थे। पर अन्त में सन् १६०० में वह मारी गयी। अकबर ने स्वय बहुत सी लड़ाईयों का सचाक्षन किया और रण्चेत्र से वास्तविक विश्राम सन् १५७६ में बगाल पर विजय प्राप्त करने पर ही त्तिया । मानसिंह, श्रासफत्राती, श्रब्दुर्रहीम त्रादि इनके कुरात सेनापति थे। मुगल साम्राच्य के विस्तार का श्रेय इन सबको है यचिप बीरबल ऐसे कुशल सेनापितयों ने भी बडी लड़ाइया जीती थीं। अस्तु, सन् १४६९ में चितौड पर मुगल महा फहराने लगा सन् १४७२ में गुजरात भी दिल्ली के आधीन हो गया। मुराल सल्तनत समुद्र के किनारे तक पहुँच गयी श्रीर व्यापार का मार्ग ख़ुल गया। मुगल तथा पुर्तगीज व्यापारियों का यह पहला सपर्क था। कैम्बे में अक्ष्यर ने पहले पहल पुर्त्तगीज रोजगारियों को देखा और यूरोपीय ईसाइयों का इनका यहीं साल्लात्कार हुआ। ईसाई मजहब के प्रति इनमें बढ़ी दिलचरपी पैदा हुई। धार्मिक तत्विविचन तथा घार्मिक जिज्ञासा अकबर का बड़ा भारी गुण था। इन्होंन इसाई धर्म सममने के लिये गोद्या से दो पादरी बुलवाये श्रीर २७ फरवरी, १४८० मे ये पादरी फतेहपुर सीकरी पहुँचे थे। यहाँ इनकी बड़ी खातिर हुई और बादशाह ने अपने छोटे लड़के मुराद को, जिसकी उम्र १० वर्ष की ही थी, पुत्त गीज भाषा तथा ईसाई श्राचार-शास सीखने की हिदायत दी।

श्रकबर कलाकार थे, काञ्य तथा साहित्य के प्रेमी थे। स्वयं निर्त्तर और श्रपढ़ होते हुए भी इस महान ज्यक्ति में ऐसी समम थी कि विद्या का श्रानन्द दूसरों से पुस्तकें पढवाकर प्राप्त कर लेते थे। पिएडत तथा विद्वानों, का साथ इन्हें बड़ा प्रिय था। धार्मिक विषयों में वादाविवाद सुनने तथा सममने की बड़ी

उत्करठा रहती थी। प्रायः सम्राट् अपने सामने मौलवियों को बुलाते और वे इस्लाम धर्म के तत्वों पर गूढ़ तर्क वितर्क करते। इसके बाद अन्य धर्म बाले भी आते और अपने धर्मी पर भाषण देते या उनसे वादाविवाद होता। सब धर्भां में तात्विक एकता का सिद्धान्त अकवर की ही सुफ है और सबकी धार्मिक स्वतन्त्रता देने का इनका कानून "सुलह-कुल" घीरे-घीरे यूरोप तक पहुँचा और वहाँ भी ईसाइयों की एक महती सभा में सब धर्मी की तात्विक एकता तथा ईसाई मजहब के भोतर फैल हुए सम्प्रदायों के पारस्परिक ऐक्य का प्रस्ताव एक धर्म महासभा मे पास हुआ था। धार्मिक विवेचन के लिये ही अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी के अपने विशाल भवन में एक "डपासना गृह" बनवाया था जिसे 'इवादत खाना' कहते थे। सन् १४८२ तक यहाँ नियमित रूप से घामिक वहसें होती रहीं। इसी वर्ष श्रकवर ने 'दीन इलाही" का प्रचार किया और स्वय इस नये धम के पैराम्बर बन गये। इस नये धर्म में हिन्दू, मुसलिम, पारसी सभी धर्मो के आधार पर धार्मिक फरमान जारी होते रहे और बाहरी श्राडम्बरों के स्थान पर सदाचार तथा नैतिकता को अधिक महत्व दिया गया था। हुक्म हुआ कि कोई अपने बच्चे का नाम भुहम्मद न रखे, अगर यह नाम रखा हो तो चसे बदत दे। जिस तरह प्रार्थना में मुसलमान सिजदा करते हैं, वही बादशाह के लिये भी करना होगा। घरवी पढ़ना जरूरी नहीं है। प्याज या गोमांस खाना मना है। सूरज, श्वाग श्रीर प्रकाश की पूजा होनी चाहिये। गोश्त खाने वालों को कौनसा गोश्त खाना चाहिये श्रौर कौन नहीं। इत्यादि । ये नियम ऐसे विचित्र थे श्रीर "दीन इलाही" सब धर्मी की ऐसी खिचड़ी था कि श्रकवर ऐसा महान श्रीर लोकप्रिय बादशाह ही इसका अचार कर सकता या और प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ

का यह कथन सत्य है कि "यदि ऐसा धामिक हम्तत्तेप विटिश सरकार करे तो एक सप्ताह भी भारत में नहीं टिक सकती।" अकवर तो हिन्दुओं जैसा तिलक भी लगाने लगे थे। गोकुशी बन्द कराने के सम्बन्ध में एक रोचक कथा वतलायी जाती है। कहते हैं कि हिन्दी भाषा के प्रमिद्ध कवि नरहरि बादशाह के साथ प्रायः रहा करते थे। एक बार वे उनके साथ आखेट पर गये। जगल में बादशाह ने देखा कि सब जानवर उन्हें देखकर उरकर भाग रहे हैं पर गार्थे उनके सामने बढ़ी चली आरही हैं। वे आश्चर्य में पड़ गये। किव नरहरि ने तुरन्त उत्तर दिया कि ये गार्थे आपके मामने यह कहने धायी हैं.—

श्रिह दन्त तिनु धरै, ताहि न मारि सकत कोई, हम सन्तत तिनु स्नविहॅं, वचन उधरित दीन होई। अमृत पय नित चरिंह, बच्छ मित थर्मान जाविंह, हिन्दुहि मधुर न देहिं, कटुक तुरश्हिं न पियाविंह। कह किन नरहिर श्रक्यर सुनो, विनवत गौ जोरे करन, श्रपराध कोन मोहिं मारिय तु सुयहु चाम मैवत चरन।

कहते हैं कि यह सुनकर अकयर ने तुन्रत तो हत्या यन्द करवा दी। पर, दीन-इलाही ऐसा धमें उस राजा के शासन काल में ही चला सकता है। जहाँगीर ने अपने पिता की गदी पर बैठकर पहले इस धमें पर ही कुठाराघात किया था। किन्तु, अकबर ने दीन इलाही ही नहीं चलाया। वाल विवाह को रोकने में उन्हें सफलता मिली। सती प्रथा भी कम हो गयी, पर बन्द न हो सकी।

श्रकषर को श्रच्छी इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था। श्रागरा का किला सन् १४६४ में बनना शुरू हुया। बंगाल, गुजरात तथा दूर दूर के कलाकार इस काम के लिये बुलाये गये थे शाहजहाँ के ताजमहत्त को बोड़कर श्रकवर की इमारतें गुरालकालीन इमारतों में श्रेष्ठ हैं। श्रागरा में श्रकवर के दो बच्चे शैशवावस्था में ही मर गये। श्रतएव वे शहर को ही मनहूस सममाने लगे। इसी समय सीकरी के चहानों में सलीम चिश्ती नामक एक फ़कीर रहता था। इसने श्रकवर को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे तीन बच्चे जिन्दा रहेंगे। बादशाह ने फक़ीर की छन्नछाया में रहने का निश्चय कर वहीं पर महान राज भवन बनवाना शुरू किया और लगभग सन् १४७५ में यह कार्य समाप्त हुआ। इसमें जोधाबाई का महल अलग है, तो बीरवल का महत और अबुलफजल नामक अकवर के विद्वान साथी का मकान अलग। अगस्त, १४६६ में अकवर का प्रथम पुत्र सलीम, जो त्रागे चलकर जहाँगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पैदा हुआ। सन् १४७०-७१ से वादशाह वहीं रहने लगे। १४७३ में गुजरात की विजय के वाद सीकरी का नाम फ्तेइपुर सीकरी हो गया। सन् १४८४ तक अकवर का यही निवास स्थान था। इसके बाद वे फिर वहाँ सन् १६०१ में एक बार आये थे। सलीम चिश्ती फक़ीर का मक्तवरा दर्शनीय स्थान है। इरसाल हजारों मुसलिम श्रीरतें यहाँ जाकर पूजा करती हैं और संतान की कामना लेकर फ़क़ीर की सोयी हुई श्रात्मा से दुशा माँगती हैं।

हम उत्पर तिख आये हैं कि अकव है वद्या का प्रेमी था। इसका परम मित्र अञ्चलफजल था जिसने "आईने अकवरी" द्वारा हमें इस युग का पूरा इतिहास बतला दिया है। युवराज सलीम ने जब पिता के विकद्ध बरा।वत की तो अञ्चलफ़जल को मरवा हाला। इस हत्या से अकबर के दिल पर गहरी चोट लगी थी। इनके एक दूसरे दरवारी तथा बड़े थोग्य शासक व सेनापति बीरबल थे। यह बड़ी प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे श्रीर इनके विषय में त्राज हजारों कथायें हमारे देश मे प्रचित्त हैं। इनकी मृत्यु से दुःख्नि होकर श्रकवर ने एक हिन्दी में दोहा बनाया थाः—

सब कुछ हम कॅह दीन, एक न दीनों दुसह दुख, सो श्रव हम कॅंह दीन, कक्कु नहि राख्यो बीरवल।

इनके दूसरे दरबारी का नाम है फैजी, जिन्होंने रामयण,
भगवद्गीता महाभारत आदि का फारसी में अनुवाद किया
था। चौथे प्रधान दरबारी राजा टोडरमल ने मालगुजारी का
प्रवन्ध न्यवस्थित किया था। जमीन की पैमाइश कराकर
पिछले दस वर्ष की पैदाबार का हिसाब लगाया गया। उसी
हिसाब से औसत निकाल ली गयी। उसका एक तिहाई भाग
लगान लिया जाता था। इस गुहक्रमे का अंधेर खाता बन्द हो
गया। तानसेन भी अकबर के प्रमुख दरबारियों में से थे।
कहते हैं कि पिछले एक हजार वर्ष में, बैजू बावरा नामक उनके
गुरू के बाद, वही सबसे बड़े गवैया थे। इनके विषय में यह
दोहा प्रसिद्ध है.—

विधिना यह जिय जानि कै, शेषिं दिये न कान, धरा मेरु सब डोलते, तानसेन की तान।

श्रासु, श्रक्वर का शासन बहुत ही अच्छी तरह से सगठित था। १८ स्वों में राज्य विभाजित था। हर स्वे का श्रफ्सर स्वेदार कहलाता था। हर एक स्वा सरकार श्रीर परगनों में वटा था। हर जगह काजी होते थे जो न्याय करते थे। बड़े बड़े शहरों में कोतवाल होते थे जो बाजार भाव तथा नापतील की देख रेख करते श्रीर पुलिस का प्रबन्ध करते थे। चोरी श्रादि पर कठोर दंड दिया जाता था। राज्य में श्रामन अकवर कुछ विलासी भी था। "मीना बाजार" के बारे में यही कहा जाता है कि आगरा किला में औरतों से बाजार लगवा कर अकबर बड़े बड़े सरदारों की औरतों को वहुँका लेता था। पर दूसरा पन्न यह भी कहता है कि वह बाजार केवल कला तथा गृह-उद्योग की प्रगति और विकास में प्रोत्साहन देने के लिये था विलासी होने पर भी अकबर को सादा लिबास तथा सादगी पसंद थी। उसी की इच्छा के धानुसार आगरा में उसकी कब्र सादगी का नमूना है।

अकबर की महानता तथा शासन की प्रतिभा से पूरा परिचथ प्राप्त करने का यह स्थान नहीं है। उनके जीवन में घटायें उठीं, पर सब छट गयीं। अकाल पड़े पर पुन: सुख और वैभव फैल गया। युवराज सलीम ने पिता की लम्बी उम्र से बबड़ा कर सन् १६०० में बलवा कर दिया और इलाहाबाद में बादशाह वन बैठा। सन् १६०४ में अकबर ने उसे समा कर दिया। पर, पिता के विरुद्ध बलवा करने का जो श्रीगर्गेश सलीम नें किया था, वहीं आगे चलकर उसके विरुद्ध शाहजहाँ ने और शाहजहाँ के विरुद्ध औरंगजेव ने और उसके बाद उनके बेटों ने जारो रखा और यही पाप सुग्रल साम्राज्य को खा गया। अकबर का मंमला बेटा सुराद १६०० में और सबसे छोटा वेटा दानियाल सन् १६०४ में मर गया। दोनों हो कट्टर शराबी थे। पर, इस महापुरुष ने धैय पूर्वक ये घाव बुढ़ापे में सहे। उसका एक मात्र पुत्र सलीम ही बचा रह गया था।

सन् १४६४ से १४६८ तक भारतवर्ष में, खासकर काश्मीर मे भयंकर श्रकाल पड़ा पर किसी प्रकार श्रकवर ने बेड़ा पार लगा ही लिया। ४० वर्ष तक लगातार युद्ध करने के बाद उसने मुग्रत साम्राज्य को संसार का तत्कालीन सर्वशक्तिशाली राज्य वना दिया उनके "दीन इलाही के कहर मुखलमान सख्त नाराज थे पर वादशाह ने उनका विष्तवा दया दिया। हिन्दी में किवता की धारा उन्हीं के सामने वह चली। हिन्दुओं की मुख्य और शान्ति मिली तथा राज्य में अमन चैन छा गया। इसा प्रकार एक अत्यन्त उपयोगी तथा महान् जीवन पार कर, नितम्बर, १६०५ वे ससार से चल बसे।



## महाराणा प्रताप

युवक सम्राट अकवर ने यह भली प्रकार से समक्त लिया था कि मारत पर अखड युगल राज्य स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि समूची वीर राजपूत जाति उनसे मिल जावे। इसीलिये राजपूतों से रोटी-वेटी का सम्बन्ध वे स्थापित कर रहे ये पर चित्तीड़ का सिसोदिया परिवार स्वतंत्र और अलग बैठा रहा। इनका घमड चूर करने के लिये युगल सेना चित्तीड़ पर चढ़ बैठी। पर यहाँ के राणा उदयसिंह कमजोर दिल के शासक थे। उनमें राजपूत युलम वीरता न थी। वे माग कर अवंती पर्वतमाला में छिप गये अन्ते मन्त्री जैमल का किले की रहा के लिये भेज दिया। उदयसिंह ने पर्वतमाला में अपने लिये उदयपुर नामक नगर वसा लिया।

वीर जयमल वीरतापूर्वक लडा और खूब लड़ा। पर, एक रात जब वह मसाल लिये अपने किले की मरमम्त करवा रहा था, अकबर ने ऐसी गोली मारी कि यह योद्धा वहीं ठडा हो गया। जैमल की मृत्यु से राजपूर्तों की कमर दूटगयी। उनका कोई नेता ही न रह गया। प्राणों पर खेलकर ने किले के बाहर निकल आये और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सन् १५६६ मे अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। चित्तौड़ के पतन के बाद रणअंभोर का किला हाथ मे आने में कितनी देर लगती। अतएव इन दोनों विजयों से मुगल सम्राट की धाक समूचे राजपूर्तों मे जम गयी।

सन् १४७ मे उदयसिंह की मृत्यु हो गयी और उनकी गही पर उनका पुत्र जैमल वैठा। पिता के इस लुड़ले बेटे में कोई गुण न थे अतपव प्रजा ने इसका विरोध किया। जैमल गही से उतारे गये और उनके स्थान पर उदयसिंह के दूसरे पुत्र यशस्वी राणा प्रतापितह मेवाडके नरेश हुए। प्रताप का एक छोटा माई था, शक्तिंह सालुम्त्रा ने इसे गोद ले लिया था पर जब उसे पुत्र उत्पन्न हो गया तो वह शक्त का अनादर करने लगा था। प्रताप को जब यह विद्तत हुआ तो उन्होंने उसे अपने यहाँ बुलवा लिया।

एक समय प्रताप तथा शक दोनों एक साथ शिकार खेलने गये। घनघोर जंगल मे एक सूधर पर दोनों ने ही बळी चलायी। जब मरे हुए सूश्रर के पास पहुँचे तो उसके शरीर में एक ही घाव था। वस, इसी पर तके छिड़ गया कि किसकी बळीं से बह मरा। तलवारें निकल गयी। इसी समय इनके छुल का पुरोहित वृद्ध पण्डित भी वहाँ था पहुँचा और उसने मगड़ा शान्त कराना चाहा। पर, दोनों में से एक ने भी उसकी न सुनी। दुखी होकर उसने वहीं श्रात्महत्या कर ली। इस घटना से दोनों भाई बड़े दुखी हुए श्रीर परस्पर युद्ध बन्द कर दिया पर प्रताप को शक्त की उद्गडता श्रव्छी न लगी थी। उन्होंने उसे श्रपन राज्य से निकाल दिया। श्रपमानिन शक्त ने भाई से बदला लेने की प्रतिज्ञा की श्रीर सुरालों की शरण में चले गये। यह घटना एक प्रकार से विभीषण जैसी ही थी।

मेवाड़ में उस समय वैमव लुप्त हो चुका था। अधिकाश राजपूत मुगलों की शरण में जा चुके थे। वीर तथा साहसी प्रताप शपथ ले चुके थे कि जब तक चित्तीड़ का उद्धार न कर लेंगे, सोने-चाँदी की थाल मे भोजन न करेंगे और न पंलग पर विश्राम करेंगे। उन्होंने तो बाल तथा नाखून तक न बनवाने की प्रतिज्ञा की थी। पर, चित्तीड़ फिर कमी पूर्णतः स्वतन्त्र न हुआ और आज भी, नाम मात्र के लिये, उदयपुर नरेश की थाल मे पत्ता विद्याकर भोजन परसा जाता है।

मुगलों की विशाल सेना से तोहा लेने के लिये बीर शताप मुही भर सैनिकों को लेकर अरावली को पर्वतमाला में चले गये। आज भी इनकी वीर पदध्विन उसकी सुरम्य घाटियों में गूँज रही होगी। वीरता का अभर इतिहास मेवाड के कग्य-कग्य पर अकित है। मेवाड़ मारवाड़ के चारण-चारियायों के गाने आज तक हमे इस युग के इस महान् स्वतन्त्रता प्रेमी की कठोर तपस्या तथा साधना की गाथा सुनाते रहते हैं। कुम्मलमेर मे पड़ाव डाल कर २७ वर्षों के जिस निरन्तर युद्ध का सूत्रपात्र हुआ वसने अकबर को काफी परेशान कर डाला था। प्रताप अकबर के सामने कभी न मुके। कहते हैं कि एक वार अपने बाल बच्चों को (पुत्र का नाम अमरसिंह तथा कन्या का नाम किरणमयी) घास की एक रोटी के लिये भी बिलखता देखकर वे इतन विचलित हो गये थे कि उन्होंने अकबर के पास भी सन्ध का प्रस्ताव मेजा पर बीकानेर नरेश प्रध्वीराज ने प्रताप का पतन होने से रोक दिया। उन्होंने श्रकबर को समभा दिया कि यह प्रताप की चाल है, श्रीर कुछ नहीं।

प्रताप के अचल व्रत की एक कहानी है। सीतल नामक एक भाट अपनी किवता सुनाकर उन्हें इतना प्रसन्न कर सका कि इनाम में उसे राणा की पगड़ी मिल गयी। यही पगड़ी लगाकर यह भाट अकवर के दरबार में पहुँचा और भरे दरबार में वह पगड़ी उतार कर बादशाह के मामने खड़ा हो गया। कारण पूछने पर उसने बतलाया कि जिसका सर कभी अकवर के सामने नहीं मुका उसकी पगड़ी कैसे मुक सकती है। नाराज होकर बादशाह ने उसे दरबार से निकाल दिया था। इन्हीं दिनों शक्तिंसह दिल्ली पहुंच चुके थे और जयपुर नरेश मानसिंह की सहायता से बादशाह की प्रसन्नता प्राप्त कर चुके थे उनको पचहजारी पद भी मिल चुका था।

प्रताप ने अपनी स्वतन्त्र वृत्ति जारी रक्खी। शोलापुर जीतकर जब मानसिंह वापस आ रहे थे तो प्रतार के अतिथि बने। पर प्रताप ने उनके साथ भाजन करना यह कहकर अस्वीकार किया कि मानसिंह गुगलों के हाथ बिक चुके हैं। इस भयकर अपमान का बदला लेने के लिये ही अकबर की आज्ञा से कुम्भलमेर पर चढाई कर दी गयी और हल्दी घाटी का इतिहास-प्रसिद्ध युद्ध हुआ। शाहजादा सलीम इस सेना के प्रधान सेनापति थे।

प्रताप के पास केवल २२ हजार की अशिक्ति पर देश-भक्ति से ओत-प्रोत लड़ने वालों की सेना थी। सुगलों की सेना लाखों की तादाद मे थी। प्रताप ने इस युद्ध में कमाल की वीरता दिखलायी। उनका घोड़ा केवल अपनी चतुराई, फुर्तीलेपन तथा वीरता के कारण इतिहास में अमर हो गया है। पर प्रताप

काफी घायल हो चुके थे और शरीर से काफी रक्त जा चुका या। राजपूर्तों के १४ हजार सिपाही काम त्रा चुके थे। इस समय माला सरदार ने प्रताप से आग्रह कर उनका वस्त्र प्रहन लिया और अपना वस्त्र उन्हें पहना दिया। प्रताप का रणसेत्र में हंट जाना ही डिंचत सममा गया। सुगलों ने पताप समम कर माला सरदार को मार ढाला। इधर राणा को मागते हुथे सलीम ने देख लिया और उसे मारने के लिये दो सिपाही दौड़ाये पर इस अवसर पर शक्तिह का मानुमेम तथा देश प्रेम जागृत हो उठा। इसने इन दोनों सिपाहियों को सार कर श्रपने भाई से चरण पकड़ कर चमा माँगी श्रौर उनके साथ हो गया। इल्दी घाटी की विजय सुगलों के लिये बड़ी महगा पड़ी उनकी सेना का वहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था। पर, राखा प्रताप का तो जो कुछ था, सब इस युद्ध मे स्वहा हो गया था। उनका इस समय यदि कोई सचा सहायक साथी था तो भील जाति के लोग। भीलों ने राशा का बड़ा साथ दिया श्रीर उनके साथ काफी संकट भी मेला था। इसी बीच सुखा पड़ जाने के कारण कुम्मलमेर के निवासियों को वडा कंटर उठाना पडा । राखा को मजबूरन किला छोडना पड़ा और मुग्न जो ने इसे भी हथिया लिया। इमकी रचा करते हुए, किले के सूबेदार शोखित गुरु सरदार ने जान दे दी। निराश्रय राखा दर दर ठोकरें खाने लगे। बाल बच्चों को तो भीलों के पास छाड़ दिया था। इधर-उधर ने मागते मेवाड़ पहुंचे। यहाँ पर उनके पूर्वेजों के वृद्ध मत्रा भामाशाह रहते थे। भामा ने एक वड़ी थेली लाकर राणा के चरणों मे अपित करके कहा कि आपके पूर्वजों से प्राप्त मेरे पास इतना धन है कि २५ हजार ं की सेना १२ वर्ष तक रखी जा सकती है। आप इसे अपना धन रवीकार कर राजपूतों की रचा कीजिये।

भामाशाह के इस श्रभूतपूर्व गष्ट्रीय हान से राणा हे सन्य सक्तव को बड़, हद्दता तथा सहायता प्राप्त हुई। राजपूर सेना फिर फ्लिंति हुई। सुगलों पर श्राक्तमण हुन्ता। उरयपर, कुम्भलमेर श्राहि पुनः राणा के श्रधिकार में श्रा गया। निनीर को छोडकर समुचा मेवान श्राजाद हो गया। गणा की तपम्या श्रशतः पूरी हुई।

पर उनके वाम्तिबिक सकल्प की पृत्ति भ्रार्थात् चित्तीद् पर श्रिषिकार न हो पाया । इनसे रागा के हृदय पर कार्का चौट लगी श्रीर वास्तव में चित्तीड वापस न ले सकने के दु हा में हां उनकी मृत्यु हो गयी प्रन्यया ने कार्का लम्बी श्रव्याव तक शामन करते। सरते समय ने सरदारों से चित्तीद् को स्वतन्त्र कराने का श्रत्ररोध करते गये।

वीर प्रताप की यही सिक्ति जीवनी है। इनका एक एक कार्य देशभिक तथा हिन्दू जाति के प्रति श्रदम्य प्रेम का। परिवायक है। उनका जीवन लड़ते ही लड़ते बीता श्रीर राज प्रिवायक है। उनका जीवन लड़ते ही लड़ते बीता श्रीर राज सुख वास्तव में कभी न मिला। पर ऐसा ही जीवन वास्तविक जीवन है। प्रताप श्रमर हैं। मक्षार उनकी कीक्ति कभी नहीं भूल सकता है। मेवाड का इतिहास जब तक हमारे ऐतिहासिक गौरव के लिए विद्यमान है, प्रताप का नाम हरेक भारतीय की जवान पर होगा।

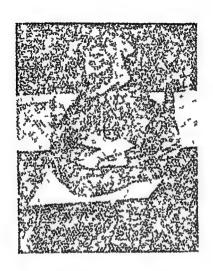

## शेखाह

मुगल साम्राज्य के प्रारम्भ काल में बिहार में एक नत्तन का उदय हुआ था जिसने अल्पकाल में, कठिनाइयों को चीरते हुए सूर वश की स्थापना की थी और इस प्रकार के शासन सुधारों की नींच हाली थी, जिन पर अकवर के नवरत्नों ने शानदार मुगल शासन का भवन खड़ा किया। इस राजनीतिक नत्तन का उदय बालक फरीद के रूप में हुआ था जो आगे चल कर शेरशाह के नाम से मारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हुआ।

शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता का नाम इसन था। इसन के पास सहसराम के निकट दो परगने की जमींदारी थी। दुर्भाग्यवश पिता से फरीद की प्रारम्भ से ही अनवन थी। इसका कारण था इसन द्वारा अपनो पत्नी की अवहेलना जो मातृंभक फरीद के लिये सर्वथा असहा थी। बालक फरीद एक दिन साहसिकता का सम्यल लेकर जीनपुर के शासक के दरबार में खडा हो गया। जामिलखाँ ने उसकी क़ीमत को पहचाना। लगभग चार साल के बाद फरीद श्रौर उसके पिता के बीच समभौते की नींच सी पड़ी श्रौर हसन ने श्रपने लडके को होनहार समभ कर उसे रियासत का निरीच्च नियुक्त किया। नवयुवक फरीद का श्रादर्शवाद उसी समय से जागरूक था। उसने घोषित कर दिया कि हर एक शासन की नींच न्याय पर कायम होनी चाहिये और मेरी यह मबसे बड़ी कोशिश होगी कि मैं न्याय और इसाफ के रास्ते पर चलता रहूँ। ऐसी ही घटनाओं के कारण "होनहार विरवान के होत चोकने पात" की याद आजाती है। फरीद अपने कार्य की योग्यतापूर्वक सँमाल रहा था, परन्तु उसे शान्ति कहाँ। पिता से फिर ऋगड़ा होगया श्रीर उत्साही फरीद ने बिहार को उठती हुई सैनिक शांक के केन्द्र, बहादुरखाँ लोहानी के साथ सममौता कर लिया। इसी दशा में एक दिन वह अपने मालिक के साथ शिकार के लिये जगल में बुसा। बहादुर खाँ लोहानी घने जंगल की छाँह में सो रहे थे कि एक शेर ने गरज कर आक्रमण कर दिया। फरीद ने अपनी तलवार से शेर का काम तमाम कर दिया। इस घटना से उसमें श्रात्मविश्वास उत्पन्न हुआ। गौरव की उस पर वृष्टि हुई। उसने अपना नाम शेरखाँ महुण कर लिया। छुछ दिनौं बाट परिस्थिति वश कड़ा के सुलतान जानिद् के पास फरीद् को शरण लेनी पडी। कड़ा के सूबेदार की सरचता मे ही शेरखाँ मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सम्पर्क में आया। बाबर ने प्रसन्न होकर शेरखाँ को बिहार में एक सैनिक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

शेरलाँ की महत्वाकाँचा सैनिक पदाधिकारी के पद से सतुष्ट होने वाली नहीं थी। शेरखाँ का विश्वास था कि मुगलों को भारतवर्ष से उखाइ कर फेका जा सकता है। बाबर ने शेरखाँ के मुख की रेखाआ से महत्वाकाँ ताओं होने वाले विस्फोट को पहचान लिया। शेरखाँ ने फीरन दिल्ली छोड़कर बिहार के लिये प्रस्थान किया। महमूद लोहानी के यहाँ शरण ली। लाहनी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् शेरखाँ ने उसकी रियासत पर कञ्जा कर लिया। और एक प्रकार से विहार में अद्वितीय हो गया। चुनारगढ के रचक की विधवा छी, लाहू मलका से शादी करके शेरखाँ ने चुनारगढ़ और वहाँ के तोन सौ मन सोने पर अधिकार पाया। इस प्रकार शेरखाँ के पास द्रव्य और शिक्त दोनों का वल हो गया

सन् १५३० के दिसम्बर में वाबर की मृत्यु हुई। हुमायूँ गहीनशीन हुए। अपने भाई कामरान के बिद्रोह से हुमायू की प्रारम्भिक शासनकाल असित सा ही रहा। कामरान के विद्रोह को दवाकर हुमायूँ ने शेरखाँ की शमशीर को तोड़ना चाहा। जब शेरखाँ बंगाल के मुहम्मदशाह पुनिया की राजधानी गौड़ को घेर रहा था, पूरव की श्रोर से हुमायू ने श्राक्रमण कर विया। हुमायू ने चुनारगढ फतह कर लिया, परन्तु शेरखाँ भी गौड़ पर अपना मंदा गाड़ चुका था। श्रोर साथ ही उन्होंने रांहतासगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। इसी बीच में वरसात श्रा गयी। चारों श्रोर पानी ही पानी दिखायो देने लगा। श्रागरे मे हुमायूं कं भाइयों ने फिर विद्रोह कर दिया। इसलिये हुमायूं को पांछ लौटना पड़ा। भूसा नामक स्थान पर सुराल अफगान फीजों को मुठभेड़ हुई। शेरखाँ ने रणकौशल के साथ पीछे से श्राक्रमण किया। हुमायूं ने गगा के प्रवाह में कूद कर जान बचाया श्रौर जैसं मगवान ने उसकी जान बचाने के लिये हा एक भिश्ती को यहाँ पर भेज दिया था। शेरखाँ शक्तिशाली होकर शेरशाह होगया और उसने अपने आपको बगात, बिहार श्रीर जौनपुर का शास्क घोषित कर दिया। उसने श्रपने को तकतनशीन भी किया । सात दिन तक नगाडे वजते रहे श्रीर दूर दृर प्रान्तों से श्रफगान बहादुर श्राकर नाचते श्रीर '

गाते रहे।

दूसरी छोर हुमायू भी चुपचाप नहीं था। उसने एक दूसरी
मुशल सेना तथ्यार की। बिलग्राम में इन दोनों सेनाओं की
मुठभेड हो गयी और शेरशाह की विजय बड़ी आसानी के साथ
होगयी। हुमायूं भागकर पजाब पहुँचा परन्तु शेरशाह की
चमकती हुई तलवार उसका वहाँ भी पीछा करती ही रही।
सिंध तक शेरशाह ने पीछा किया। अन्त में हुमायू को भारत
छोदकर कन्धार में शरण लेनी पढ़ी।

हुमायू के पलायन क पश्चात् शेरशाह भारत का सम्राद् होगया। परन्तु श्रभी राज्य का बहुत सा सगठन कार्य बाक्षी था। इत्तरी भारत त्रोर राजपूताने की बहुत सी शक्तियाँ सर उठाए हुए चुनौती दे रही थीं। मालवा में पूरनमल ने अपनी ताकृत वेहद बढ़ाली थी। शेरशाह ने पूरनमल की शक्ति को रणकोशल और चालाकी से छिन्न भिन्न कर दिया। मध्यभारत से शेरशाह जोधपुर के लिये चला। राजा मालदेव रणकुशल थे। चन्होंने डट कर उससे मोर्चा लिया। परन्तु शेरशाह भी कम कुशल नहीं था। उसने जाली चिट्ठियाँ लिखवाकर मालदेव की सेना को इतोत्साहित और अन्त में पराजित कर दिया। इसके परचात् कार्तिजरगढ़ की स्रोर शेरशाह की दृष्टि घूमी। शेरशाह ने कालिजरगड़ के जीतने के लिये सभी प्रयत्न किये। राजपूत भी खट कर लड़े। इसी युद्ध मे लडते लड़ते शेरशाह का देहान्त होगया। श्रम्तिम चुणों में उसे विजय का समाचार मिल गया था। उसने कहा, "अल्लाह की रहमत है" और फिर वह कभी न बोला।

शेरशाह के शौर्यपूर्ण जीवन का अन्त केवल पाँच वर्ष शासन करने के पश्चात् १४४४ ईस्वीय मे हो गया। उसका रणकोशल श्रौर जवॉमर्दी श्रद्धितीय थी। परन्तु इससे भी अधिक अपने शासन सुधारों और असीम न्यायितयता के कारण उसका नाम भारतीय इतिहास से स्वर्णान्तरों में लिखा जायगा। जहाँ पर श्रराजकता थी, उसी उत्तरी श्रीर मध्यभारत में शेरशाह ने सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की। सारे शासन की इकाई एक परगना था जिस पर शासन करने के लिये शिक्षदार, असीन और दो कारकुन क्लर्क नियुक्त किये गये थे। इन सभी अफसरों का तबादला नियमित रूप से किया जाता था। शेरशाह ने वहे वहे स्वतन्त्र एवं उच्छङ्खल सूत्रेदारों का खारमा सिवा पंजाब श्रीर सीमान्त प्रदेश को छोड़कर सब जगह कर दिया था। यदि श्रवसर मिलता तो पजान भी सुधर जाता। सभी बढ़े श्रक्तसरों के नीचे काम करने वाले सिपाहियों की एक फेहरिस्त तैयार करवा ली गयी और उनके घोड़ों को दारी कर दिया गया। इस प्रकार की फ़ेहरिस्तों से बगावत के मौक्ते कम होगये।

शेरशाह ने शासन को बनाय धार्मिक स्वरूप देने के राज्ञ नैतिक रूप दिया। यही उसकी महानता थी। उसने हिन्दुओं को हमेशा प्रोत्साहन दिया और धर्म के नाम पर उनको कभी तग नहीं किया। उसने बगाल से उत्तरी सीमान्त तक एक बड़े राजपथ का निर्माण किया जिस पर अव्वासलों के शब्दों में एक बुढ़िया भी अपने सर पर गहनों की पोटरी रखे हुए, निष्कटक यात्रा कर सकती थी और इसी सडक का आधुनिक स्वरूप मांड ट्रङ्क रोड है। लाहौर से मुलतान तक, और आगरे से बुरहानपुर तक भी शेरशाह ने सड़कों का निर्माण कराया था। इन सडकों पर सरायों, वृत्तों और कुओं का बहुत ही अच्छा प्रवन्ध था।

रोरशाह का नाम लगान सम्बन्धी सुधारों के लिये एवं सिक्के के ऊपर की इवारत के लिये सदा स्मरणीय रहेगा। अपने प्रारम्भिक जीवन में ही सहसराम की जमीदारी में लगान सम्बन्धी जो प्रयोग किये थे, उनको दिल्ली पर कब्ज़ा करने के वाद, वसने प्रीट स्वरूप दिया। भूमि का चणा चणा नाप डाला गया, परगना का अमीन, लगान संवधी मामलो का अधिकारी घोषित किया गया, और उसने हर एक काशतकार की एक पट्टा दिया, काशतकार सीधे अमीन को अपना लगान चुकाते थे। इर साल लगान निर्धारित कर दी जाती थी। भूमि सम्बन्धी छोटे छोटे टैक्स रह कर दिये गये। टोडरमल ने इन मभी सुवारों को और भी विकसित रूप दिया और यहुत से अशो में ब्रिटिश सरकार भी शेरशाह द्वारा निर्धारित पथ का अनुकरण करती है। यदि उसके निर्देष्ट पथ पर पूरी तौर से चला जाता तो जमीटारी प्रथा की बहुत सी कुरीतियों का जन्म ही नहीं होने पाता।

शेरशाह ने मुद्रा सम्बन्धी सुधारों में भी विलचस्पी दिखाई। उसके जमाने का चाँदी का रूपया आजकल के चाँदी के रूपये के ही बराबर था। उन सिक्शें पर नागरी और फारसी में अचर अकित थे। यही पद्धित मुगल सिकों में भी जारी रही और ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने भी शेरशाह के सिक्बों की रूप रेखा का अनुगमन किया।

शेरशाह शेर-दिल शासक होने के अतिरिक्त दूरदर्शा व्यवस्थापक श्रीर प्रजावत्सल राजनीतिज्ञ भी थे। श्रीर इन्हीं कारणों से उसे अपने जीवन काल में इतिहासकार अव्वासला श्रीर उसके बाद श्री कानूनगों से लगाकर सभी ऐतिहासिकों की प्रशसा प्राप्त हुई है।

शेरशाह वास्तव मे शेर था।



## शाहजहाँ

आगरे के किले के एक कोने में मोती मिस्जिद है। इसके हरएक पत्थर में अद्भुत आकर्षण है। एक रहत्यमयी आत्मा का स्पदन इन स्वेत पत्थरों में ध्वनित होता रहता है। बाहर से मोती मिस्जिद भव्य नहीं मालूम पड़ती, परन्तु अन्दर प्रवेश करते ही देखने वालों के चित्त को एक शान्त, डदाम सौन्दये के दर्शन होते हैं।

इसी मोती मस्जिद में भारत सम्राट शाहजहाँ ने अपने अन्तिम दिवस ज्यतीत किये थे और उनके हाथ अल्लाह ताला

की इबादत के लिये ऊपर उठे थे।

यह संभव है कि शाहजहाँ अपने पूर्वज अौर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की तरह बीर न रहे हों परन्तु बर्नियर और टैवनियर से लेकर सभी तस्कालीन इतिहासकारों की सम्मति में, शाहजहाँ का शासनकाल बहुत ही वैभवशाली था और उसके समय में मुगल वास्तु एव स्थापस्य कला अपने चरम उत्कर्प पर पहुच गई थी। शाहजहाँ ने प्रजारजन में कभी कोई कसर नहीं उठा रखी छीर यदि हम अमर इतिहासकार एलफिंस्टन के कथन पर विश्वास करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सुख श्रीर समृद्ध के विचार सं शाहजहाँ का शामन काल श्रद्धितीय था। मुगल साम्राज्य की करोहीं जनता के लिये शाहजहाँ ऋपनी दृढ न्यायप्रियता के लिये प्रमिद्ध थे। इतिहासकार मनुक्की ने इस वात की ताईद की है कि शाहजहाँ न केवल बढ़े अपराधों पर कडा दं देते थे, वरन अपने आधीन पदाधिका-रियो के छोटे छोटे अपराघों को भी नजरन्दाज नहीं करते थे। शाहजहाँ का शासनकाल वाहर से आने वाले विदेशी यात्रियों के वृत्तान्तों से प्रमिद्ध है। फ्रांस के टैनियर श्रीर वर्नियर का उल्लेख कपर दिया जा चुका है। इन लोगों ने शाहजहाँ के श्रन्तिम दिवसीं का भी वर्णन किया है। इटली के कुछ छादमी इनके तोपखाने मे भरतो हो गये थे। उनमें से एक ने शाहजहाँ द्वारा वरते गये उन रोचक उपायों का वर्णन किया है, जिनके द्वारा वह गहरे से गहर अपराधा का पता लगा लिया करते थे। इसीलिये जब मोती मस्जिद में शाहजहाँ की मृत्यु १॰ दिवस की कप्टपृया बीमारी के बाद हुई, तो सारे देश के हृटय से एक कहल क़दन सा चठा था। एक इतिहासकार ने लिखा है कि जिस समय उसकी मृत्यु का समाचार फैला, उस समय मुग़लों के श्राधान हर एक शहर और हर एक बाजार एव हर एक गली से शोकपूर्ण ध्वनियाँ प्रासमान की श्रोर उठो थीं।

शाह्जहाँ का बचपन शान शौकत से कटा था। इनकी दादी इनको बहुत चाहती थीं, और प्रेम से 'खुर्रम' पुकारा करती थीं। खुर्रम के शाब्दिक माने हैं 'प्रसन्न'। प्रसन्न चिन्त होने के छातिरिक्त शाहजादे के ऊपर उसके बाबा बादशाह खकबर की बड़ी ही छुप दृष्टि थी। उस गौरवशाली की यही आकान्ना थीं कि खुर्रम श्रपने पिता जहाँगीर से श्रधिक व्यवहारिक श्रीर कुशल निकले। इसिलये हिन्दुस्तान के कोने कोने से श्रक्के उस्ताद बुलाकर खुर्रम को पढाने के लिये रखे गये। बादशाह श्रकवर का स्वप्न भूठा नहीं निकला। शाहजहाँ श्रपने पिता से श्रधिक कलािंप्रय श्रीर साथ ही श्रपेचाकृत कुशल शासक भी सिद्ध हुए।

मार्च, सन १६१२ में खुर्रम की शादी आसफ खॉ की लडकी श्रजु मन्द वानू के साथ हुई। इस शादः के साथ शाहजहाँ के माग्य का पासा पलट गया। श्रासक खाँ की छत्र-छाया मे खुरेंम की प्रगति शीघता के साथ होने लगी। आसफ खाँ की बहने ही नूरजहाँ थी। और सलतनत-ई-जहाँगीरी में नूरजहाँ का जो स्थान या, उसको सभी जानते हैं। शाहजहाँ खुर्रम का भाग्य तारा चमक रहा था। वह मैवाइ के खिलाफ युद्ध करने के लिये भेजे गये और मेवाइ में एफलता प्राप्त करने के बाद दक्षिण भेजे गये। इस समय दक्षिण में मिलक अम्बर का बोलबाला था। परन्तु द्क्तिण के शासकगण शाहजहाँ के इकवाल से मोहित हो गये। मिलक अम्बर ने मुराल जागीरे लौटा दी। बीजापुरी श्रादिलशाह स्वय वेशकीमती भेंट लेकर इनके मामने उपस्थित हुआ। इन सफलताओं के बाद तीन माल तक शाहजहाँ आगरा में ही रहे। दरबार मे उनका रोव बढ़ गया था। नूरजहाँ भी इनसे जलने लगी थी। शाहजहां ने विद्रोह कर दिया और जहाँ-गीर सक्त नाराज हो गये। कुछ समय के लिये शाहजहाँ को दिच्छिण की छोर भागना पड़ा और अपने पहले के दुश्मन मलिक अम्बर के यहाँ शरण लेनी पड़ी। इसी समय, आसफलाँ की चिट्टी उन्हें मिली। जहागीर का जीवन, सूर्य दूव चुका था। चिट्टी म लिखा था कि जल्दी उत्तर की ओर आओ। शाहजहाँ भु अपने श्वसुर की सहायता से तब्तनशीन होगये।

शाहजहाँ खुर्रम की महत्वकाँचा तो पूरी हो गयी और वह

शाहजहाँ हो गया। परन्तु, अभी चिद्रोहियों का सर कुचलने के लिये काम बाकी था। खान जहाँ लोदी, बुन्देल नरेश जुमारिसह और मौजूरपुर के जमीदार वगैरह चिद्रोह का माडा फहरा रहे थे। शाहजहाँ ने इन सबको कुचल कर बल्ल और बद्ख्शा की अोर नजर उठायी। अकबर और जहाँगीर दोनों चाहते थे कि सुगिलिया माडा इन दोनों स्थानों पर फिर से फहराने लगे। शाहजहाँ की यह इच्छा स्वामानिक था। बल्ल और बद्ख्शा इत्यादि स्थानों पर शाहजहाँ के पूर्वे को की तलवारे चमक कर अपना शासन जमा चुकी थीं। परन्तु बहुत व्यय करने के बाद भी दुर्भाग्यवश शाहजहाँ को वहाँ सफलता नहीं मिली। कथार को भी वह जीतना चाहते थे परन्तु यहाँ भी उसकी विजय कामना सफल नहीं हुई।

कामना सफल नहीं हुई।
यि पिरचम में जाहजहाँ को सफलता नहीं मिली तो दिल्ला में उन्हें आशात त सफलता मिली। मिलक अम्बर को मृत्यु के पश्चात् निजामशाही का बुरा हाल था। बीजापुर के मुल्तान के खिलाफ और मुगलों के खिलाफ भी शाहू जी भोंसला सिर उठा रहे थे। शाहजहाँ ने एक बड़े लश्कर के साथ स्वय दिल्ला पर आक्रमण कर दिया। शाहू जी को दबा दिया गया। श्रादिलशाह (बीजापुर) ने कात्म समर्पण कर दिया और गोलकुडा के कुतुवशाह ने भी आगे बढकर शाहजहाँ का स्वागत किया। इस प्रकार दिल्ला की समस्या को शाहजहाँ ने मुलका दिया और औरगजेब दिल्ला के सुवेदार नियुक्त कर दिये गये।

श्रीरङ्गजेव की नियुक्ति के परचात् भी दिच्या मे शान्ति नहीं थी। इघर शाहजहाँ का भी स्वास्थ्य विगड़ने लगा श्रीर सन् १६५७ की छठीं सितम्बर को यह समाचार फैल गया कि वादशाह की तिवयत बहुत खराब है। कुछ दिनों बाद ही यह नी समाचार विद्युत् की तरह फैल गया कि बादशाह का देहान्त हो गया खौर यह मृत्यु हुई श्रोरङ्गजेब के कैदलाने में-मोतो मिस्जद में नजरबन्दी की हालत मे सम्राट् के बुढ़ापे में मृत्यु के नौ वर्ष पूर्व, श्रोरङ्गजेब ने पिता के विरुद्ध बलवा करके, श्रपने सब भाइयों को मार डाला, पिना को बन्दी कर दिया श्रीर स्वय सम्राट् वन बैठे। यदि शाहजहाँ के ज्येष्ट पुत्र दारा गदी पर बैठते तो मुगल साम्राज्य का इतिहास ही श्रीर होता।

शाहजहाँ का जीवन भी उतार चढाव की श्रजीव कहानी है। जिस व्यक्ति ने सारे मुगल साम्राज्य पर पिता की तरह शासन किया हो, उसी को अपने जीवन के नौ वर्ष इस करुणाजनक परिस्थिति में गुजारने पढे, इससे बढकर दुखद श्रोर हो ही किया सकता है।

शाहजहाँ कला प्रियता का सबसे उदात्त उदाहरण है ताज-महल जिसे कलाकारों ने ''सगमरमर में लिखित एक किवता' कहा है। दिल्ली में जो दीवान-ए खास शाहजहाँ ने बनवाया था, वह भी श्राहितीय है। इसके ऊपर ठीक ही लिखा है कि 'यदि कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। यही है, यहीं है।'' यदि जहाँगीर के काल में चित्रकला की उन्नति हुई तो शाहजहाँ के जावन में चास्तु श्रीर स्थापत्य कला की श्रमूतपूर्व उन्नति हुई।

वाजमहल मुमताजमहल को स्मृति मे शाहजहाँ द्वारा चढ़ाया हुआ श्वेत प्रस्तरगत अर्ध्यं हो जिसकी ज्योति कभी धूमिल नहीं होगी। इसकी पञ्चीकारी, इसके अन्दर विकसित होने वाली कला और कारीगरी सभी अभूत पूर्व हैं। विनयर, हैवेल्स, फगु सन, इत्यादि ऐतिहासिकों और कला प्रेमियों ने इसकी स्रि भूर प्रशसा की है। वर्नियर ने तो लिखा है-मिश्र के विरामिडों सं में ताजमहल को अधिक अद्मुत सममता हूं।

यदि शाहजहाँ ने कुछ भी न किया होता, सिर्फताज का ही निर्माण कराया होता तो भी वह भारतीय इतिहास में अमर हाते।

मोलजी बहुत ही चीर पुरुष थे और उन्हें अहमदनगर की रियासत में एक जागीर मिली थी। मोलजी के लड़के शाहजा को बीजापुर रियासत ने ऋाना संरत्त्रण दिया और इस प्रकार शाहजी को उन्नति करने का साधन प्राप्त हो गया। शाहजी भी स्वतनत्र प्रकृति के मनुष्य थे। इसिलये बीजापुर नरेश ने एक बार उनको क्रैद कर लिया। इस पारिवारिक सकट के अवसर पर शाहजी ने अपनी पत्नी जोजाबाई और अपने विश्वस्त ब्राह्मण मित्र दादाजी कोंडदेव के माथ 'प्रपने पुत्र शिवाजी को पूना के पास के ध्यान में भेज दिया। यहाँ बी नापुरी सल्तनत क कु टल प्रभाव से दूर शिवाजी ने-कांडदेव नी के चरणा मे वैठ कर शूरता की शिचा महरा की। कोडदेवजी के हृदय में महाराष्ट्र के गौरवपूर्ण स्वप्न जाग रहे थे, उन्होंने बाल क शिवाजा को महाराष्ट्र का ऊचा नीची भूमि पर घूमने का काकी मौका दिया और शिवाजी के हृदय में देश प्रेम कूट-कूटकर भर दिया। सभी शस्त्रे। श्रीर श्रायुघों की शिद्धा भी त्रापने गुरू से शिवाजी को मिली । शिवाजी के जावन पर दूसरा और श्रपने गुरू से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा अपनी माना जोजावाई के बीर स्वभाव और उनकी आन्तरिक वेदना का। जीजाबाई का एक सौत भी थी। शाहजा का न्यवहार जीजाबाई के प्रति बहुत अन्छा नहीं था, इनिलये माता श्रीर पुत्र पूना के शान्त वातावरण में एक दूसरे के बहुत पास आगये। माता ने वालक शिवाजी को शूर्वीर बनने की शिचा दी और यही कहा कि सारा महाराष्ट्र शक्ति पूजा से ही महान् राष्ट्र वन सकता है। ऐसी ही शिचा नेपोलियन को अपनी माता से मिली थी।

जय शिवाजी १८ साल के हुए तो उनके सामने भविष्य का प्रश्न श्राया। सन् १६४७ में दादा कोंडदेव की मृत्यु हो गई श्रीर शिवाजी ने तोरण के किले पर श्रिवकार कर लिया। कुछ ही दिनों वाद कोदन श्रोर पुरदर के क़िलों पर भी शित्राजी का करुडा फहराने लगा। इस प्रकार शिवाजी ने घीनापुर के सुहम्सद श्रादिलशाह को करारी चपत दो।

उसके वाद पश्चिमी घाट पार करके, कल्याण की श्रोर शिवाजी ने प्रथान किया। श्रादिलशाह ने कॉकड प्रांत में शिवाजी की गति को देखकर शाहजी को क़ैद कर लिया। शिवाजी ने फोरन मुगलों से लिखा-पढ़ी जारी करदी और कूटनीति से श्रपने पिता को खुडा लिया। कुछ दिनों तक श्रपनी शक्ति सुसगठित करने के पश्चात् शिवाजी ने मुगलों पर भी श्राक्तमण शुरू कर दिया। उस समय वाजापुर और मुगलों में युद्ध हो रहा था। शिवाजी ने मौक़ा श्रच्छा सममकर मुगलों की सीमा में घुसकर पूरे कोंकड पर श्रपना श्राधिकार जमा लिया। वीजापुरी यही तो चाहते थे कि मुगलों की हार हो, परन्तु शिवाजी की दिन-रात बढ़ने वाली प्रगांत से वे भी हैशन थे। उन्होंने श्रफजललां को इसलिये भेजा कि वह उन्हें फुमलाकर गिरफ्तार कर ले। शिवाजी काफी सतके थे श्रीर उन्होंने श्रपने वधनस से श्रमजललां का वध कर डाला। उसके थाद उन्होंने पन्हाला पर कटजा कर लिया। बीजापुर नरेश ने तग श्राकर उनसे सन्धि करली।

श्रीरगर्जे व ने देखा कि द्तिए में मराठों को शक्ति वह रही है इसिलये उसने शायस्ताखाँ को मेजा। पर इस शायस्ताखाँ को श्रपना एक कटा श्रगूठा तम्बू में छोड़कर भागना पड़ा। श्री जयसिंह को भी द्तिए भेजा गया श्रीर उस राजपूत प्रधान ने यह चाहा कि शिवाजी शागरा चलें, सन्धि कर ले श्रीर रक्त की नदी न वहे। वे शागरा गये। वहां पर इनकी वेहज्जती की गयी श्रीर कैद कर लिए गए। पर मिठाई की टोकरी में बन्द होकर वे बाहर श्रा गए, श्रीर सारा उत्तरी भारत घूमते हुए द्तिए पहुँचे। श्रीरंगजंब ने चिढ़कर किर शाहजादा मुश्रज्जम श्रीर जयसिंह को भेजा परन्तु ये लोग भी शिवाजी के विरुद्ध कुछ न कर सके खौर खनिच्छापूर्वंक इस मराठा को राजा का पद देना ही पड़ा। शिवाजी ब्रह्मदनगर इत्यादि रियासतों में खुली तौर से चौथ वसूल करते रहे। खाबदेश में १६७० में उन्होंने खाक्रमस् किया। सूरत के बन्द्रगाह पर भी मगवा माडा दो बार फहरावा गया। बुन्देलवीर छत्रसाल ने शिवाजी के प्रोत्साहन से खपने प्रदेश से मुराल सेनाओं को भगाना श्रुक्त कर दिया था।

सन् १६७३-७४ में श्रीरगजं व को श्रापने राज्य के उत्तरी पश्चिमी सीमांत की श्रोर सेनाये मेजनी पड़ों। श्रुमावसर पाकर शिवाजी ने भी श्रपने को स्वतन्त्र राजा चाषित कर दिया श्रीर १६७४ में रायगढ में बहुत धूमधाम के साथ इनका राज्याभिषेक संस्कार हुआ। ईस्ट इंडिया कम्पनो का एक दूत मो इस श्रवसर पर उपस्थित था।

सन् १६७४ से १६८० तक शिवाजी ने अपनी जल सेना मजवूत की, अंग्रेजों से भी मोर्चा लिया। मुरालों की नौसेना को तो बहुत ही तग किया जाता था। इसी बोच कर्नाटक की ओर इस बीर ने प्रथान किया और वहाँ अपने पिता को जागीर में से अपना हिस्सा बलपूर्वक प्राप्त कर लिया। जिनी इत्यादि स्थानों पर इनका अधिकार हो गया, और मद्रास होते हुए वे लौट आये। वेल्लोर पर भी उनका अधिकार होगया। इस समय शिवाजी की कीर्त्त अपने उश्वतम शिखर पर थी। मुराल पराजित थे, बाजापुर और गोलकुर्डा के बादशाह उनके सिम्न थे परन्तु इनके राज्य के अन्तिम दिनों में इनके दोनों पुत्रों में, यानी सम्माजी और राजाराम में बडा ही विरोध था और इसलिये शिवाजी काफी चिन्तित हो उठे थे। फिर भी उन्हें अपने कपर और समर्थ गुरू रामदास के आशीर्वाद पर विश्वास था। २४ वीं मार्च, १६८० को उनका अल्पावस्था में ही देहान्त होगया।

शिवाजी ने मराठों को नया सदेश दिया था श्रीर प्रयक्त मुगत साम्राज्य से मोर्चा जिया था। श्री रानाडे ने "महाराष्ट्र शक्ति के श्रभ्युदय" नामक इतिहास में शिवाजी द्वारा प्रचलित चौथ और सरदेशमुखी की आवश्यकता को भी सिद्ध कर दिया है। उन्होंने अपने साम्राज्य के दो भाग रखे थे। एक वह जिस पर उनका र्व्याक्तगत शासन था, दूसरा वह वाहरी हिस्सा जहाँ के निवासी मराठों के आक्रमण सं यचने के लिये उनको लगान का के या क्र भाग दिया करते थे। चीथ और सरदेशमुखी क्रमशः इन्हीं करों को कहते थे। इस द्वितीय श्रीणी के प्रदेशों पर शिवाजी का प्रत्यच राज्य तो नहीं था, परन्तु वे इनके प्रभाग न्तेत्र के अन्दर थे। समय की परिस्थित ऐसी ही थी, इसलिये जो इतिहासकार शिवाजो को पार्वतीय चूहा और ढाँकू कहकर निन्दा करते हैं, वे तस्कालीन परिस्थितियों और उठते हुए हिन्दू नवजागरण को न सममने के कारण ही ऐसी भूल करते हैं।

शिवाजी का शासन प्रबन्ध भी उत्कृष्ट था। मिलक स्प्रम्यर ने लगान कानून में जो सुधार किये थे उनको शिवाजी ने स्रोर भी वैद्यानिक रूप में स्प्रपने यहाँ इस्तेमाल किया। उन्होंने भूमि नापने के लिये काठी नामक एक माप का निर्माण किया। श्र स्त्रमाजीदत्त की देख-रेख में लगान का प्रवन्ध यहुत ही नियमित रूप से चलता था। अपने राज्य में लगान का भू भाग वे लिया करते थे, बाद में यह है हिस्सा होगया था।

शिवाजी ने सारे महाराष्ट्र मे दुर्गों का निर्माण किया और उनको हवलदारों, सबनवीस और सरनौवत नामक अफसरों की देख रेख में रख छोड़ा था। सेना का भी समुचित प्रबन्ध किया गया था। ३०,००० से लगाकर ४०,००० तक घुड़सवार थे और उसके दुगने पैदल, कट, तोपखाना नौसेना भी थी। उनके शासन की सबसे प्रमुख बात थी उनके अष्ट प्रधानों की सभा आठ मन्त्री होते थे जिनका शिरोमिए पेशवा होता था। इसी में न्यायाधीश और सेनापित भी होते थे। ये लोग नरेश के सलाहकार थे, बाद में नरेशों के कमजोर होने पर पेशवाओं की शिक्त बढ़ गई और वे ही वास्तविक शासक हो गये।

शिवाजी बड़े धार्मिक पुरुष थे। पर धर्मान्ध नहीं। समर्थ रामदाम के खरिरिक मुसलिम सन्तों के लिये भी उनके हृद्य में खादर था। मुसलिम धर्म प्रन्थों और ख्रियों को हमेशा आपने खप्मानित होने से बचाया। आपने ही महाराष्ट्र को नया जीवन दिया और जनता को सच्चा नेतृत्व दिया। पुर्वागीज, बीजापुर और मुगल साम्राज्य के मुकाबिले में कर्णों की तरह विखरे हुए मराठों को ऊपर उठाना इन्हीं का काम था। न केवल मराठे एकता के सूत्र में बँधे, परन्तु शिवाजी ने उनको एक राष्ट्र का भी रूप दे दिया। धार्मिक भावनाओं और शौर्य इत्ति का खद्वितीय सतुलन इस महापुरुष में था। इसलिये प्रत्येक भारतीय उन्हें एक नवराष्ट्र निर्माता के रूप में सदैव आदर की हष्टि से देखेगा।

## माधवराव प्रथम

सन् १६६४ में छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा साम्राज्य को स्थापित किया था, उसका पूर्णत अन्त सन् १८१८ में हुआ। पर यह अन्त और भी शीघ्र हो जाता याँद १८ वीं सदी के "चाणक्य" प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नाना फणनवीस ने दर्जनों वर्षों तक मराठा राजनीति का नियंत्रण न किया होता। इस एक महापुरुष की प्रस्तर राजनीतिक बुद्धि से अप्रेज, फ्रेंच, हैदरअसी, टीप, निजाम तथा ग्वालियर और इन्दौर के अर्द्ध -स्वतंत्र मराठा नरेश बहुत घवड़ाते थे। पर, भारत के दुर्भाग्य से तथा नाना फणनवीस के दुर्भाग्य से, उनको मित्रपद उम समय मिला जब अन्तिम योग्य गथा महान पेशवा, माधवराव प्रथम का देहान्त हो चुका था।

शिवाजी के बाद मराठा राज्य के शैशव काल में ही काफी कगढ़े पैदा हो गये थे। उनका पुत्र सम्भाजी श्रीरङ्गजेव की कैद से सूटकर आया श्रीर इस वीर ने राजाराम ऐसे योग्य व रे ऐसी प्रतिभाशाली महिला से शासन भार

श्रपने हाथ में ले लिया। पर इससे मराठा साम्राच्य मे शान्ति स्थापित न हो सकी। पारस्परिक कूटनीति चलती ही रही। श्रन्त में सम्भाजी को श्रीरंगजेब ने फिर पकडवा लिया श्रीर सन् १६८६ में यह वोर बुरी तरह से मरवा ढाला गया। इसका श्रपराघ यही था कि इसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। सम्भाजी के पुत्र साहू (शिवाली द्वितीय) को श्रीरगजेब ने श्रपने पास ही रख लिया था। "साहु" इनका पुकारने का नाम था। इसी नाम से श्ररंगजेब इन्हें पुकारता था।

मुगल साम्राज्य की जह को एक दम कमजोर कर जब औरंगजेव का देहान्त होगया तो साहु अपने राज्य वापस आ गये, पर उस समय गद्दों के कई उत्तराधिकारी खड़े थे। साहु ने अपनी सहायता के लिये बालां विश्वनाथ को अपना मित्र बना लिया। यह कोक ड़ी ब्राह्मण राज्य में प्रधान मंत्री के नीचे मंत्री था तथा सन् १७१४ से इस पद पर था। इस पद को 'पेशवा' कहते हैं। पेशवा फारसी का शब्द है और इसका अर्थ होता है 'नेता' मराठा इतिहास में इस महापुरुष ने बड़ा काम किया है।

वालाजी की श्रद्भुत प्रतिभा के कारण मराठा साम्राज्य की नींव काफी मजबूत होगयी पर घीरे घीरे शिवाजी का चतरा- धिकारी नाममात्र को शासक रह गया। वह सतारा में रहता श्रीर पेशवा पूना में बैठकर मराठा साम्राज्य का सचालन करते। सन् १७२० में वालाजी की मृत्य के वाद उनके श्रत्यंत प्रतिमाशाली पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने। सन् १७२६ में राजा साहु ने शासन का पूरा श्रधिकार पेशवा को सौंप दिया। बाजीराव श्रपने युग के सबसे बद्दे पुरुष थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत कँ चा उठा दिया। निजामशाही इनके नाम सं कॉप रही थी। उत्तर में दिल्ली के तखत की कमर ही दूट

चुकी थी। वाजीराव की सेना मन् १७३७ में दिल्ली तक पहुँच गयी थी। सन् १७४० मे बाजीराव की मृत्यु हो गयी श्रीर **उनकी गद्दी पर उनके पुत्र बालाजी राव बैठे**। स्त्राप पेशवा वश में सबसे क चे उठे श्रीर फिर जीवन का सबसे गहरा धक्का खाकर, दुखी हृदय से संसार से चले गये। पजाव श्रीर दिल्ली पर इन्होंने पूर्ण आधिपत्य कर लिया था। आत्म-विश्वास श्रीर अहमाव की मात्रा आवश्यकता से अधिक वढ़ जाने कं कारण १३ जनवरी १७६१ में पेशवा की विशाल सेना, सेनापति विश्वा-सराव तथा सदाशिव भाऊ की अध्यत्तता मे, पानीपत के मैदान मे श्रह्मद्शाह श्रद्धाली की सेना मे भय कर युद्ध करके, हार गयी और इस पराजय ने उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व को सदा के लिये सुला दिया। इस युद्ध में मराठों के लगभग ४०,००० हजार सिपाही ही नहीं काम आये, वांतक राज्य के बहे वहे सरदार भी खेत रहे। घायल बचे हुए कुछ सिपाहियों में नाना फड़नवीस भी थे। पेशवा के पुत्र विश्वासराव मारं गये। इस दुर्घटना के समाचार से बालाजी के हृदय पर ऐसी गहरी चोट त्तगी कि उनका देहान्त होगया।

उनके दूसरे पुत्र माधवराव प्रथम ने पेशवा का पद सम्माला। मराठा राज्य पर ऐसा सकट काल कभी न आया था। विस्तृत राज्य की शृखला दूट रही थी। चारों और से शत्रु दात गड़ाये हुए थे। भारत के राजनैतिक आकाश में सन् १७६१ से १८९८ के बीच का युग बड़े परिवर्त्तन का काल था। इस अवधि में केवल ११ वर्ष तक मराठा साम्राज्य की नौका खेने का भार माधवराव पर पड़ा।

सुगल सम्राट् केवल दिल्ली के कुछ मुहल्लों पर छाधिकार रखते थे। दिल्ली में ही दो दो शाहशाह कभी एक साथ राज्य करते नजर छाते थे। पर मराठों के साम्राज्य में मैसूर नरेश हैदरअली, निजाम तथा बगाल के नवाब स्वेदार शुजाउद्दीला अपना स्वत्व स्थापित करने की चेट्टा कर रहे थे। हैदर दूरदर्शी तथा महान शासक थे। इनकी इच्छा थी कि मराठे उनके साथ मिलकर काम करें तो शीघ्र ही मारत से ईस्टइंडिया कम्पनी को निकाला जा सकता है। वह फों वों से मित्रता रखते थे पर ईस्ट इंडिया कम्पनी से नहीं। अपनी ४० वर्ष की उम्र में ही हैदर ने मैसूर के राज्य को बड़ा शिक्रशाली कर दिया था पर उन्हें अपनी महत्वाकाचा पूरी करने का अवसर न

अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही थी। १७६४ में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल और विहार के सूबे अप्रेजों के आधीन हो चुके थे। सुगेल बादशाह शाहआलम ने लार्ड क्लाइव को इलाहाबाद तथा कड़ा की दीवानी लिख दो और बंगाल की दीवानी भी ईस्ट इंडिया कम्पनी के सुपुर्द कर दी। इस लाचार बादशाह ने अपने को २६ लाख रुपये में बेच दिया। औरज्ञ जेब के मरने के ५७ वर्ष के भीतर ही उसके विशाल साम्राज्य की यह दुईशा होगयी।

मराठा साम्राज्य में भीतरी ठोस संगठन कदापिन था।
तगान वसूल करने के लिये निश्चित सीमार्थे देकर सरदार
खरीद लिये जाते थे। ऐसी दशा में केन्द्रीय शासन के कमजोर
होते ही सरदारों का भी स्वतन्त हो जाना स्व भाविक था।
ग्वालियर में इस समय महादजी सिंधिया नामक श्रद्भुत पराक्रमी
तथा सुयोग्य शासक राज्य कर रहा था। इन्दौर के सेनापित
मल्हार राव की वंदिता का सब लोहा मानते थे। भोसले नागपुर
में श्रिधकार जमाये बैठे थे। राजनीति पहित नाना फड्नवीस
ने चेक्टा की कि पेशवा के मंत्री बन जावें, पर श्रभी उनका
इतना महत्व नहीं हो पाया था।

इन सब विपत्तियों को सम्भाला ऋौर सुलमाया एक व्यक्ति ने । वह थे साधवराव पेशवा । इस महापुरुष ने बड़े धैर्य से काम लिया। पानीपत की पराजय का एक कारण यह था कि मराठे राजपृतों को नाराज कर चुके थे श्रौर वे मराठों को पैसे का गुलाम सममते थे। माधव ने राजपूतों का सव मगड़ा सुलमा दिया तथा उन्हें मिला कर उत्तर में मालवा तक का अपना राड्य मजबूत कर लिया। दिच्छा में माधव को निजाम तथा हैदर दोनों से ही भय था। इन्होंने वडी कुशलता पूर्वक निजाम के साथ भी मैत्री कर ली और इस मैत्री के कारण हैदर में हाने वाले संघर्ष को भी बहुत आगे न वढने दिया। मैसूर निजाम के मगडों में वे लिंच सकते थे पर यह उनकी बुद्धिमता थी कि हैदर से युद्ध का अवसर ही नहीं आया। फ्रेंच शक्ति दुवेल हो चुकी थी और सन् १७६३ में पेरिस की संधि के उपरान्त ऐंग्लो-फ्रेन्च सप्त वर्षीय युद्ध समाप्त हो चुका था। वीर फ्रेंच सिपाही लाली सन् १७६६ में पेरिस में फांसी चढ चुका था। कृतव्र फ्रेंच राजनीति से साधव ने मरहठा साम्राज्य को साफ बचा लिया।

श्रमे ज भी मराठी शक्ति पर दॉत लगाये बैठे थे। बम्बई की सरकार सालसेट श्रीर वसीन टापुश्रों के लिये लालायित थे। पर, उन्हें भी माधव के शासन काल में लड़ने का मौका न मिला श्रीर उनकी मृत्यु के तोन वर्ष बाद ही प्रथम मराठा युद्ध छिड़ गया।

साघवराव ने श्रपने सरदारों तथा जागीरदारों को बड़ी योग्यता के साथ सम्भाला। सबका पेशवाई नियंत्रण में श्राना पडा। उनके इस महान कार्य की लम्बी कहानी है। इसके श्रतिरिक्त वे शायद प्रथम तथा श्रन्तिम पेशवा थे जिनके शासन काल में हुकूमत के हर पहलू को ठीक रास्ते पर लाया गया। पर ऐसे किठन समय में मराठा राज्य छौर उसके साथ भारत की राजनीति मात्र को नियंत्रित करने वाले माधव ज्यादा दिन तक न जी सके। वे बचपन से ही रोगी थे और सन् १७०२ में उनकी मृत्यु के साथ मराठा साम्राज्य और भास्त का भविष्य लुप्त होगया। नाना फड़नवीस ने बडी चेष्टा की, पर अयोग्य पेशवा तथा घर की आग ने छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित हिन्दू-पद पादशाही को खा डाला।



### हैदरअली

हैदरश्रती के पिता का नाम फतेह मुहम्मद था और सन् १७१७ में इनका जन्म हुआ था। यह बचपन से ही निडर और साहिसक थे। इनके सबसे बड़े भाई शाहबाज मैसूर की सेना में बारह सी सिपाहियों के सरदार थे। इन्हीं के द्वारा हैदर को बचीस वर्ष की आयु में मैसूर सेना में नौकरी मिली। उस समय मैसूर के प्रधान मंत्री ने इस साहसी और निर्भीक सैनिक की बीरता पर प्रसन्न हो कर मैसूर सेना की एक दुकड़ी के साथ नशीरजग की सहायता के लिये इन्हें भेजा। नशीरजंग ने हैदराबाद के निजाम की गदी पर अधिकार कर लिया था किन्तु अत में फ्रांसिसियों के हाथ से पकड़ा जा कर मारा गया। हैदर को उसी समय अवसर मिला और उस अस्तव्यस्तता की दशा में उन्होंने नशीरजंग के खजाने का एक अंश अधिकार में कर

लिया। उन्होंने उसी समय पद्रह सौ घुड़सवारों श्रीर तीन हजार पैदल सिपाहियों की सेना तैयार की श्रीर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 'हिंडिगल' किले के प्रधान हो गयें। डिंडिगल उनके समय में एक विशाल शक्कागार बन गया। खडेराव नाम के एक दिल्ली ब्राह्मण उनके मंत्री नियुक्त हुए।

सन् १७४७ में मैसूर की स्थित ढाँवाडोल हो रही थी। एक वार नये निजाम सलावत जंग ने तथा दूसरी बार बालाजी वाजीराव पेशवा ने मैसूर पर चढ़ाई की दोनों ही बार मैसूर के खजाने से भारी भारी रक्तमें देकर आक्रमणकारियों को सतुष्ट करना पड़ा। खजाना प्रायः खाली हो जाने से सेना का वेतन नहीं दिया जा सका और फौज बलवाई हो गयी मैसूर के प्रधान मंत्री नंजराज को, जिन्होंने प्रारम्भ में हैदरआली को प्रोत्साहन दिया था, उनकी याद आयी। हैदर ने जाकर चतुराई से स्थिति सम्हाली और सेना को सतुष्ट किया। इस अनुवर्ती सेना की शक्ति के भरोसे हैदर ने पेशवाओं से लड़ाई ठान दी। गोपालराव पटवर्द्ध न के नेतृत्व मे एक मराठा फौज लड़ने आयी पर, हैदरआली के छल, बल, कौशल ने इस विपत्ति को दूर किया। मैसूर के महाराज कृष्णराज ने हैदर को "फतेह हैदर बहादुर" की उपाधि दी। इसी समय से हैदर मैसूर राज्य के नायक, नेता तथा वास्तविक शासक हो गये थे।

सन् १७६३ में हैदर अली ने बेदनूर क्रव्जे में किया पर अभी तक उन्हें मराठों का भय बना हुआ था। पेशवा माधवराव ने हैदर को बुरी तरह परास्त किया। हैदर ने बचीस लाख उपये और अपने हाल के जीते प्रदेशों को देकर पेशवा को अंतुष्ट किया। इसके बाद उन्हें मद्रास में अप्रेजों से और अप्रेजों के दोस्त अर्काट के नवाब मुहम्दअली से लडना पड़ा। हैदर मद्रास से पांच मील दूर तक पहुंच गये। फलत: में सूर सरकार से मद्रास सरकार को सिंघ करनी पढ़ी। सन् १७६६ में हैदर को एक बार फिर मराठों से लोहा लेना पढ़ा, पेशवा ने एक करोड़ रुपया हैदर से माँगा था। मद्रास सरकार से हैदर ने सहायता के लिये कहा था पर वह टालमटील कर गयी। दोनों खोर से घमासान लहायी हुई और अन्त में कुछ रक्तम कम करा कर हैदर ने मराठों को पन्द्रह लाख रुपया नक्तद दिया श्रीर इतना ही बाद में देने का बचन देकर पिड छुड़या। सारा गुस्सा हैदर ने राजा नजराज पर उतारा और उसे मरवा कर उसके भाई चामराज को गही पर बिठाया। हैदर को 'फतेह-बहादुर' की डपाधि देने वाले महाराजा चिका छुटण्याज के बाद उनके पुत्र नजराज गही पर बैठे थे। चामराज की सन् १७३६ में मृत्यु के बाद हैदर पूर्णत: स्वच्छन्द होकर राज्य के स्वामी बन बैठे।

सन् १७७६ में हैदर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। निजाम हैदराबाद के धन्तर्गत वेलारी का एक साधारण स्वेदार था। उसने विद्रोह का मंडा उठाया और मैसूर की सहायता चाही। निजाम ने एक फ्रांसिसी अफसर को वेलारी को क़ाबू में लाने के लिये भेजा लेकिन हैदर तब तक वेलारी पहुँच चुके थे। निजाम सेना बहाँ परास्त हुई और वह फ्रांसिसी अफसर बड़ी कठिनाई से जान बचाकर हैदराबाद भागा। वहां से ६० मील पूरव जाकर हैदर ने तुगमद्रा की तराई में किले पर क़ब्जा कर लिया। उन्होंने नाना फड़नवीस द्वारा भेजी गयी पूना की सेना का भी मुकाबिला सफलता पूर्वक फिया। उसी तरह मितलदुर्ग और घारवार के किले भी हैदर के हाथ मे आ गये।

इसके बाद उसकी नजर कड़प्पा के नवाब पर पड़ी। नवाब ने पहले तो बहादुरी से मुकाबिला किया पर अन्त में उसे हार माननी पड़ी। नवाब की वहन बक्सी बेगम से हैदर-श्राली ने विवाह कर लिया। नवाब की घुड़सवार सेना को भी उसने नौकर रख लिया।

हैदरश्रली श्रमे जों से नाराज थे। चन्होंने मराठों के विरुद्ध हैदर की सहायता नहीं की थी। हैदर के पास पूना से नाना साहव का सदेश लेकर आदमी आया जिसमें निजाम श्रीर मराठों से मिल कर श्रश्रे चों को मद्रास से तिकाल याहर करते के लिये मैसूर सरकार को निमंत्रण दिया गया था। इस सहायता के बदले में नाना फदनवीस ने हैदर द्वारा कृष्णा और तुगभद्रा के बीच जीते हुए प्रदेशों का उसे ही एक मात्र स्वामी माना। हैदरश्रली ने इस निमत्रण को स्वीकार कर तिया। सन् १७८० में ८३,००० सिपाहियों को लेकर हैंदर सद्वास पर चढ़ गये। १० सितम्बर को ३ हजार ७०० सौ सिपाहियों की एक अमेज दुकड़ी को घेर कर बुरी तरह परास्त किया। वारन हैस्टिंग्स ( उस समय के गवनर जनरज ) ने रियति अपने हाथ में ली। उन्होंने सर आयरकूट की महासी फीब का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। अमे जो ने मध्यभारस में मराठों को भी बहुत तंग किया था। महराज सिधिया ने चनके द्याव में आकर बचन दिया कि वह नाना साहब पर अमे जों से सुलह कर लेने के लिये दबाव डालेंगे। हैदर को श्रपनी सफलता पर विश्वास था किन्तु, श्रश्रेजी सेना की शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। पोर्टी नोवों की लड़ाई में हैदर के १०,००० सिपाही काम आये। हैदर ने एक बार फिर अमेंजों पर हमला किया किन्तु, अत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। वेलोर में भी ४००० छादमी खोकर हैदर को हटना पड़ा।

इस महावीर का सारा जीवन युद्ध में बीता। मैसूर इनके जीवन काल में उन्नत की पराकाष्ठा ।र पहुँच गया था। हैदर की महानता के बारे में कोई सन्देह ही नहीं किया जा सकता। विना पैसे का आदमी मैसूर ऐसे धनी राज्य का स्वामी बन बैठा था। राजा चामराज की निरसन्तान मृत्यु के बाद राज परिवार के बच्चों को बुलाकर हैदर ने उनके सामने कुछ खिलौने फैंक दिये। एक बच्चे ने एक कटार उठायी। बस हैदर ने घोषित कर दिया कि वही राजा बनने के योग्य है। विधवा रानी ने उस बालक को गोट ले लिया। सन् १७६६ में अप्रेजों ने जब मैसूर राज्य को अपने कट्जे में अरके बहा के राजा को आधकार दिलाया तो ऊपर लिखे बालक का पुत्र महाराजा कुष्णाराज गही पर बैठे। हैदर चाहते तो राजपरिवार को खत्म कर देते पर वे नाममात्र का राजा रखना ही चाहते थे।

हाँ, हम कह रहे थे कि हेदर महापुरुप था। अपने बूते पर एक राज्य प्राप्त करना, अर्थ जों, निजाम, मराठे—सबसे लगानार लडते रहना और साथ ही राज्य मे सुशासन फैलाना—यः साधारण काम न था। यदि हैदर और नाना फड़नवीस का मेलजोल बना रहता, मराठे उन्हें बारबार धोखा. न देते तो भारत का इतिहस ही और होता। हैदर की मृत्यु ७ दिसम्बर, १७८२ को पीठ के फोड़े से हुई। उनके वाद उनके पुत्र टीपू सुलतान हुए। टीपू अपने समय का सबसे प्रतिभाशाली, न्याय-प्रिय, हिन्दू-मुसलिम एकता का प्रेमी नरेश था। पर मराठे फिर भी न चेते। टीपू अकेला पड़ गया और अप्र जों के हाथ २ मई १७६६ को वीरता पूर्वक युद्ध करता हुजा मारा गया।



## महाराज रणजीतसिंह

' सिक्खों के नवें गुरू ये गुरू तेग्रवहादुर। श्रीरंगच व ने उन्हें पकड़वा कर जेल में डाल दिया। उनके जेल जीवन में उन पर एक दिन जुर्म लगाया कि वह जेल की उपरी मंजिल से जनानजाने की श्रोर देखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि "श्रीरंग जेब मैं तुम्हारे या तुम्हारी रानियों के महल की श्रोर नहीं देखता। मैं पश्चिम की श्रोर से आने वाली उस श्रांधी को देख रहा हूं जो श्राकर तुम्हारे राज्य के पर्दे फाड डालेगी श्रीर तुम्हारा साम्राज्य नष्ट कर देगी।

गुरु तेराबहादुर मार ढाले गये और उनके पुत्र गुरु गोविन्द जो दसवें और अन्तिम गुरू थे, पहाड़ों में चले गये। वे लेकिन शीघ्र ही वह सैनिक शिक्त एकत्र कर लौट आये। हजारों ज्यक्ति उनके मत्त्रें के नीचे आ खड़े हुए। उन्होंने सिक्सों जान फूँकी। उन्हें एक वीर और योद्धा जाति में परिस्तत कर दिया। उसी से सिक्खों की इस योद्धा जाति का नाम खालसा पड़ा। उसने अत लिया कि सुगल साम्राज्य की ईट से ईट बजा देनी है। उसी दिन से उन्होंने "पद्धाककार" को अपनाया— 'केश, कच्छ, कघा, कृपाण और कहा।' गुरू गोविन्दसिंह की मृत्य के बाद बन्दा बैरागी ने इस काम को जारी रखा।

१८ वीं सदी में भुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था।
पजान की दशा उस समय बढ़ी डांवाडोल थी। उत्तर पश्चिम से
अफगान और दिल्ला से मराठा आक्रमणों की भरमार थी।
सिक्खों की नारह दुकडियाँ वन गयी थी। संब आपस में एक
दूसरे से ईच्या करते थे। उनका नैतिक पतन हो गया था,
यहाँ तक कि अपने गुरुओं के पिन्न आदेशों और वचनों की
उपेना कर वह मित्रापान भी करने लगे थे। जिसकी लाठी
उसकी भैंस वाली कहावत वहाँ पूरी तरह चिरताथ होती थी।

इस व्यवस्था के बीच, सन् १७८० में एक संघ के मुखिया
महानसिंह के घर रण्जीतसिंह का जन्म हुआ। दस वर्ष की
आयु में ही उन्होंने एक तरह से लड़ाई में भाग लिया। अपने
पिता के साथ वह उस समय उपस्थित थे जब महानसिंह अपने
प्रतिद्वन्दी मजीवर्ग से लड़ रहे थे। सन् १७६२ में पिता की मृत्यु
के बाद रण्जीतसिंह पर ही घर का सारा बोम्म आ पड़ा। यह
बोम्म कुछ साधारण नहीं था। नैतिक दृष्टि से पतित और
आपस में लड़ मरने वाले जाति माइयों को एकता का और शतुओं
से बदला लेने का पाठ पढ़ाना था। इस नाटे कद के आदमी ने
भारतीय इतिहास में आगे चलकर जो कुछ किया, वह
असाधारण था। सन् १७६६ में लाहौर लेने के तीन वर्ष वाद
वह अमृतसर पहुंचे, जहाँ इस समय उनकी प्रतिद्वन्दा मजी
जाति का गासन था। उम जमाने में तोपों की बड़ी माँग था, वह
सीभाग्य का चिन्ह सममी जाती थीं। मजियों के पास जमजम

नाम की एक तोप थी, और रणजीतिसिंह की उस तोप की आवश्यकता थी। रणजीतिसिंह की सेना बड़ी थी और दत्त थी, मंजी लोग उसके मुकाबले ठहर नहीं सके और अन्त में थोडी सी लड़ाई के बाद अमृतसर उनके हाथ में आ गया। अब वे पंजाब के महाराज कहे जाने लगे।

रणजीत् की स्वभावतः यह इच्छा थी कि समस्त सिक्ख उनके ही शासन में रहें। भींद और पिटयाला के सरदारों में एक मगड़ा खड़ा हुआ था जिसे निबटाने के इरादे से सन् १८०६ में रणजीतिसिंह ने सतलज नदी पार की। अंग्रेज सरकार सिक्लों से अपना मतलब माधना चाहती थी। उसे उत्तर पश्चिम से फ्रान्स और रूस के आक्रमणों का भय था। लार्ड मिन्टो ने, जो उस समय गवनर जनरल थे, सन् १८०८ मे अपने विश्वासी चार्ल्स मेटकाफ को अमृतसर जाकर रणजीतिसिंह से वातचीत करने को तैनात किया। इस वार्ता के परिणाम स्वरूप रणजीतिसिंह की सेना ने सतलज पार नहीं किया।

रणजीतसिंह को सैनिक शिक्ता श्रीर युद्ध कता से बहुत प्रेम था, साथ ही सीखे और मंजे हुए सैनिकों का राजनैतिक महत्व वह जानते थे। अपनी सेना को भी विदेशी ढग पर शिचित श्रीर योग्य बनाने की दृष्टि से उन्होंने कई यूरोपीयन श्रमसरों को नौकर भी रखा था। इसी शिचा के बल पर उन्होंने उस समय २६,००० सैनिकों तथा १६२ तोपों से सुसांक्जत खालमा कौज तय्यार की जो समय के साथ साथ बढ़ती ही गयी।

सन् १८६८ में उन्होंने मुल्तान पर चढ़ाई की । वहाँ उनकी सेना को काफी कव्ट उठाना पड़ा । नवाव मुजफ्फरखाँ के सिपाई। वड़ी मुस्तैदी से डटे रहे। अन्त में, नवाब और उनके पाँच पुत्रों की मृत्यु के बाद ही मुलतान उनके हाथ में आ सका। धीरे धीरे काशमीर, पेशावर, सभी रणजीतसिंह के हाथ में आ गये। पेशावर की लड़ाई में ही रणजीतसिंह के हाथ लली नाम की घोड़ी आई। कहा तो यह जाता है कि इस घोड़ी की प्राप्ति के लिये ही उन्होंने पेशावर पर चढ़ाई की थी।

रणजीतसिह अपने युग के महान् व्यक्ति थे। यह उन्हीं का काम था जो सिक्खों की विखरी हुई और छित्र भिन्न अनेकानेक जातियाँ धौर रपजातियाँ एक मण्डे के नीचे आ सकी, छोटी छोटी रियासर्ते एक मे मिल कर राज्य का रूप ते सकीं और अपने समय में विदेशी आक्रमण को रोक सकीं। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय उनकी सेना में ४०,००० हजार सैनिक ये श्रीर कम से कम ३०० सौ तोपें थीं ' बीरता में उनकी तुलना नेपोलियन से की जा सकती है। उनका व्यक्तित्व श्रसाधारण था, योग्यता, धार्मिकता और जातीय सहिष्णता **इनमें राजब की थी। इनके दरवार में बड़े ही सुयोग्य और** दत्त कर्मचारी थे। उनके मित्रयों में हिन्दू, मुसलमान सभी थे और वह उनका कुशलता से संचालन करते थे। सन् १८३१ में लाई विलियम वेटिक भारत के गवर्नर जनरल होकर आये भौर रगाजीतसिह से मिले। दोनों में मित्रता की एक सन्धि हुई जिसे सात वर्ष बाद वेंटिंक के उत्तराधिकारी लाई आकर्लेंड ने भी दुहराया था। इसी समय, मध्य एशिया में रूस के आगे बढ़ श्राने के भयसे, ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के वीर शासक दोस्तमुहम्मद को गद्दी से उतार कर उसके भाई शाहशुना को विठाना चादा। दोस्तमुहम्मद से रणनीत-सिंह का पहले भी साबका पढ़ चुका था, उस समय १८१३ में इनसे काशमीर के लिये लड़ाई हुई थी। शाहशुजा से भी रग्जीतसिष्ट खुरा नहीं थे। पर आँकर्तेंड के साथ बात चीत

का परिणाम यह निकता कि शाहशुजा को ही काबुत की गदी पर बिठाया जाय।

महाराज रण्जीतसिंह का क्झारध्य दिनों दिन गिर रहा था। लगातार युद्धस्थल में लड़ते लड़ने तथा अत्यधिक भिदरा-पान से वह एकदम जर्जर हो गये थे। सन् १८६६ के जून में उनकी मृत्यु हो गई वे वास्तव में महापुत्रव थे, बड़े उदार शासक थे। मालगुजारी या लगान उतनी ही लेते थे जितना जमीन से आसानी में मिल सकता था। अकाल वरौरः पड़ने पर लगान माफ या कम हो जाती थी। विरोधियों के प्रति करू होने पर मी पंजाब के बच्चे बच्चे से उन्हें आगाध प्रेम था और प्रजा उन्हें बहुत चाहती थो, बचपन में शोतला की बांमारी में इनकी एक ऑख फूट गई थी, पर उनके भक लोग इसका यह अर्थ लगाते थे कि महाराज सबको एक ऑख से देखते हैं।

इनकी मृत्यु के बाद खातसा सरदार नियंत्रण के बाहर हो गये। सन् १८४४ में सिख सेना के सतत्त्र पार करते ही अमे जों से युद्ध छिड़ गया और सिख साम्राज्य समाप्त हो गया।

# राजनैतिक नेता



### सर फ़ीरोज़शाह मेहता

हमारी इस पुस्तक में आगे के अध्यायों में बार-बार अखिल भारतीय काम स का जिक्र आयेगा। इसीलिये यह आवश्यक है कि उसका थोड़ा परिचय करा दिया जावे।

भारत में ब्रिटिश ढग पर अङ्गरेजी शिज्ञा का प्रारम्भ होते ही बंगाल के नौजवानों में पश्चिमीय वेशमूषा तथा सभ्यता के प्रति बहा अनुराग उत्पन्न हो गया था और वे अपना धम तथा शिष्टाचार भी मूल जाना चाहते थे। इस अवसर पर राजा राममोहनराय, राजिष देवेन्द्रनाथ ठाकुर, श्री केशवचन्द्र सेन आदि ने ब्राह्म समाज की स्थापना कर वहा भारी काम किया था। इसके बाद ही सन् १८४७ के राहर ने चारों ओर स्वाधीनता का पैगाम पहुंचा दिया था और देश ने करवट सी बदली थी। बीसवीं सटी के प्रारम्भ में बग भा आन्दोलन ने बड़ा काम किया था और स्वादेशी आन्दोलन के साथ ही

राष्ट्रीयता का प्रवाह सा बह चला। इसके अलावा पश्चिमीय आदर्श के आधार पर कतिपय नौजवान क्रांतिकारी दल में शामिल होकर सशस्त्र क्रान्त द्वारा, अफसरों की हत्या द्वारा देश का उद्धार करने का मपना देखने लगे थे। ऐसे मनोवैज्ञानिक चथल-पुथल के अवसर पर भारत में एक ऐसी राजनैतिक सध्या ने जन्म लिया जिसने राजनीतिक विचारों की माला पिरोकर, उनमे से हिंसात्मक कांटेदार फूल अलग कर, देश की पुकार को सुनने वाले बृद्ध तथा युवक को समान रूप से आकर्षित कर अपने माडे के नोचे खड़ा कर दिया। आज भारतवष में अनेक राजनैतिक दल है पर यह सस्था, जिसे हम अखिल भारतीय स कहते हैं सबसे अधिक सङ्गठित, जनता की वास्तविक प्रतिनिधि तथा लोकिय सङ्गठन है।

सन् १८८४ में एक अवकास प्राप्त आई० सी॰ एस॰ एलॉन ओक्टेविन ह्यूम नामक अग्रेज ने इसे सगठित किया था। उस समय कामें से का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राराज्य के अन्तर्गत रह कर ख-शासन के अधिकार की प्राप्ति। सन् १६२६ के लाहीर अधिवेशन तक जब कि प० जवाहरलाल के समाप्तित्व में कामें से ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया था, कांग्रेस का उपलिखित उद्देश्य ही था। सन् १८८४ में इसका पहला अधिवेशन बम्बई में श्री डबल्यू० सी० बोनरजी भी सदारत में हुआ था। यही बोनर्जी १८६८ में पुनः इस पद के लिये जुने गये। सन् १६१६ -१७ में श्रीत्ती बेसेंट ने "होम रूल लीग" की स्थापना की और वे स्वराज्य आन्दोलन में भाग लेने लगी। सन् १६०७ में सूरत कांग्रेस में नर्म तथा उग्र दलवालों का खुला मजदा हो जुका था श्रीर नर्म दल जीत गया था। श्रीमती बेसेंट भी उस समय काफी प्रगतिवादी श्रीर उम्र सममी जाती थीं। उनकी लीग ने उम्र दलवालों

को काफी सहारा पहुंचाया। क्रमशः काम्रोस में तत्मालीन उम दल का प्रभाव बढ़ गया और सन् १६२० मे नागपुर में सी० विजयराघवा चारियर की अध्यक्षता में इसका जो विशेष अधिवेशन हुआ, उस समय से न केवल नर्म दल वालों को बल्क. श्रीमती वेसेंट आदि को भी कामें स से पृथक होना पड़ा। नागपुर में गाँधी जी की जीत रहो। श्रसहयोग श्रान्दोलन की मूमिका बन गयी श्रीर उस समय से कांग्रेस गाँघी जी तथा उनके अनुयायियों के हाथ में आ गयी यदापि आज गाँध वाद भी नमें समका जा रहा है और काम्रेस पर समाज-वादी दत्त त्राधिपत्य जमा रहा है पर श्रभी गाँधी जी का प्रभुत्व श्रज्जुरण है। सन् १६३० में काम स ने सत्याप्रह आन्दोलन छेड़ा। १६३१ में गाँधी-इरविन सममौते के बाद यह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। सन् १६३२ मे गॉधी के गोतमेज सम्मेलन से लीटने के उपरान्त सत्याग्रह आन्दोलन फिर छिड़ा और सन् १६३४ में ही इसे बाकायदा वापस लिया गया। सन् १६३५ के नये शासन विधान के अनुसार ब्रिटिश प्रान्तों को शासनाधिकार में बहुत अन्त स्वाधीनता मिल गयी। सन् १६३६ के नवम्बर में कांग्रेस मित्रमहलों ने परकारी युद्ध नीत के विरोध में पद्-त्याग कर दिया। सन् १६४० में रामगढ़ श्राधिवेशन के बाद कांग्रेस ने पुन. सत्यामह श्रान्दोलन शुरू किया जिसमें विशेष सफलता न मिली। २१ जुलाई, १६४१ को वाइसराय ने अपनी शासन समिति को अधिक विस्तृत किया तथा इसमें भारतियों की संख्या बढ़ा दी। युद्ध-रत्ता विभाग भी बनाया गया इसी वर्ष महात्मा गाँधी ने कांग्रेस के नेतृत्व से इम्तीफा दे दिया। इस त्यागपत्र के कारणों पर विचार करने का यहाँ पर स्थान नहीं है। ३० दिसम्बर, १६४१ को गाँघो जी का पदस्याग स्वीकार कर लिया गया।

रामगढ़ अधिवेशन के बाद काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था और इस अध्याय के लिखते समय तक नहीं हुआ है। १४ जनवरी, १६४२ को कामें स कार्य समिति की बैठक में यह तय हुआ था कि समय की हालत देखते हुए चार्षिक श्रधिवेशन न किया जावे। मार्च, १६४२ में भारत को नवीन शासन विधान देने के लिये महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर ब्रिटिश मंत्रि-मडल की छोर से सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत श्राये पर काम्रेस से समम्बीता न हो सका। ८ त्रगस्त, १६४२ को काम्रोस ने अपने बम्बई के विशेष अधिवेशन में "भारत छोड़ो,, प्रस्ताव पास किया। फल स्वरूप सभी कांग्रेसी नेता पकड़ लिये गये और देश में कांग्रेस के नेताओं की श्रतुपश्यित से श्रहिसात्मक श्रान्दोलन उठ खड़ा हुआ। सरकार ने जून, १६४४ में कामेस वर्राकेंग कमेटी के सदस्य छोड दिये गये श्रीष्रं चाइसराय महोद्य ने उन्हे शिमला में राजनैतिक समसौता करने के लिये आमत्रित किया। मुसलिम लीग की जिह के कारण शिमला सम्मेलन असफल रहा। शिमला सम्मेलन की श्रसफलता के बाद ब्रिटेन में पालीमेरट का निर्वाचन हुआ और उसमें मजदूर दल का अत्याधिक बहुमत रहा। ब्रिटिश प्रधान मन्नी मि० चर्चिल के स्थान पर मि० एटली ( मजदूर द्त ) प्रधान मत्री हुए। मजदूर सरकार भारत को स्वतत्रता देने का वचन दे चुकी थी। उसने नये भारत मत्री लार्ड पेथिकलारेंस भी अध्यत्तता में ब्रिटिश मत्री मण्डल का एक टल भारत भेजा श्रीर इसकी बड़ी चेच्टा के उपरान्त भारत में श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्यापित हो गयी है तथा भारत का नया शासन विधान बनने वाला है। कांत्रेस की वर्षों की तपस्या पूरी होने का श्रवसर श्रा गया है।

कांग्रेस का उपलिखित सिन्दिप्त इतिहास जान लेना पाठकों के लिये जरूरी है। वे सरतता पूर्वक मक्कत की उस परिस्थित का अनुमान लगा सकते हैं जिनमें सन् १८४६ से १९४४ के भीतर भारतीय विभूतियों ने कार्य किया है। कांप्रेस की हढ़ता तथा भारतीय विचारों को मिटेन के कानों तक पहुंचाने का बहुत वडा श्रेय भारत के महापुरुष दादाभाई नौरोजी को था। श्रपने जीवन के पिछले ३० वर्ष उन्होंने लंदन में बिताये थे श्रीर ब्रिटिश पार्लियामेंट के वे प्रथम भारतीय सदस्य भी थे। इन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितासह कहना सर्वथा उचित होगा। सन् १८८६ में ही आप कामें स के द्वितीय श्रिविदेशन, जो कलकत्ता में हुआ था, सभापति थे। इसके बाद आप १८६८ में लाहीर अधिवेशन के तथा १६०६ में कल-कत्ता अधिवेशन के अध्यक्त रह चुके थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत की आर्थिक दुरवस्था, गरीवी, पराधीनता आदि के प्रति केंद्र ब्रिटिश सरकार का ध्यान ही नहीं आकर्षित किया, उसके लिये वे लगातार आन्दोलन भी करते रहे, उनके उदाहरण ने बहुतों को देश सेवा के मार्ग पर खडा करा दिया। उन्हीं से इस विषय में स्फूर्ति प्राप्त करने नाले सर फिरोजशाह मेहता थे जो सन् १८६० में कामेस के छठें श्रिषिचेशन के श्रम्यत्त भी चुने गये थे। सर फ़ीरोज का जन्म ठीक सौ वर्ष पूर्व, १८४४ में हुआ

सर फीरोज का जन्म ठीक सौ वर्ष पूर्व, १८४ में हुआ था। इनकी शताब्दि मनाने के लिये लंदन में भी एक कमेटी बनी थी और भारत ने तो बड़ी धूमधाम से आपकी यादगार मनाया है। यह सबंधा उचित है कि दादा भाई ने देश की सेवा के लिये अपनी छुद्धि तथा विषा के सहारे अचार कायं अधिक किया या। पर उनके शिष्य फीरोज ने ठोस तथा व्यव-हारिक काम भी अनेक किए और दादा माई के बाद अपने

वैंक नाम र प्रसिद्ध चैंक । (स्थापना में आपने सोराषजी पोच-खान वाला की बढी सहायता की।

पर, इन कार्यों के अतिरिक्त देश की राजनैतिक सेवा के लिये इन्होंने जो अनवरत परिश्रम किये थे, उनकी लम्बी कहानी है। पाठकों को इस महापुरूप की पूरी जीवनी पढ़नी चाहिये। सर एच० पा० म ने दो भागों में इनकी ' जीवन-कथा लिखों हैं।

ष्ठा० सर फीरोज कुछ आराम तलग तथा श्रत्यधिक साखचे और दानी व्यक्ति थे। श्रत्यधिक यात्रा से घवडाते थे। इसीलिये गोखले या तिलक के समान वे लोकिश्य न हो सके। पर, उनका राजनैतिक महत्व श्रपने समय में सबसे श्रधिक था। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत तथा ब्रिटेन का घनिष्ट संबंध रहना चाहिये और उन्होंने सदैव इसी दिशा में काम किया। प्र नव० १६१५ को इनकी मृत्यु हो गयी। ७० वर्ष के इस व्योवृद्धि नेता को खोकर भारत ब इा दुखी हुआ। राजनीति के जिस उन्न सिंहासन पर वे बैठ चुके थे, उसी पर बैठे हुए इनकी सांसा-रिक लीला समाप्त हुई। ऐसा सौभाग्य बहुत कम नेताश्रों को आप्त होता है।



## सर सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी

राजनीति एक विषय वस्तु है। इसके चक्कर में पड़ कर बड़े बड़े महापुरुष या तो अपना अस्तित्व प्राप्त ही कर लेते हैं या उसे खो देते हैं। जनता से बढ़कर कृतम्न कोई नहीं, आज वह जिसे अपने सर पर चढ़ा कर घूमती है, कल उसे ही वह धूल में फेंक देती है। इमीलिये कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि राजनीति में पड़ना मूर्खी का काम है। हरेक राजनीतिक नेता से इतनी आशायें की जाती हैं कि वह सामूहिक परीन्ना में उत्तीर्ण नहीं भी होता। बस यही उसके पतन का कारण होता है। जो व्यक्ति जनता की बदली हुई मनोवृत्ति के अनुसार तथा समय की गति को पहचान कर राजनीतिक नेत्र में आगे बढ़ता है, बही नेता बना रह सकता है।

सुरेन्द्रनाथ भारत को राष्ट्रीयता के निर्माण कर्तात्रों में से थे। उन्होंने उस समय भारतीय राजनीति में भाग लेना शुंरू कियां था जब वह बड़े खतरे की चीज थी। वे उस समय राजनैतिक अपराध में जेल गये थे जब ऐसी सजा पाने वाले के पास
लोग बैठना भी पाप सममते थे। एक समय था जब सन् १६००
से १६१२ तक सुरेन्द्र भारत के सर्विषय नेताओं में सर्वोच
स्थान रखते थे। पर, महात्मा तिलक के दृग विचारों के आगे
इनकी पुरानी राजनीति फीकी पड़ गयी और जनता ने इनका
इतना तिरस्कार कर दिया कि सन् १६२३ में चगाल कौंसिल के
चुनाव में भी वे बुरी तरह हार गये। जिसने लगातार ४० वर्ष
तक देश की सेवा की हो उसे यह पुरस्कार मिला। पर, इसमें
किसी से शिकवा-शिकायत की जरूरत नहीं है।

पंहितवर रमेशचन्द्रद्त के साथ जो हो अन्य भारतीय इगलैंड गये थे, उनमें सुरेन्द्र भी थे। इनके दादा पुराने विचार के कुलीन ब्राह्मण थे पर पिता थे कलकत्ता मेडिकल कालेज के पास शुदा डाक्टर। इस प्रकार प्राचीन तथा नवीन वातावरण में पलकर, सुरेन्द्र ने १४ वर्ष की उम्र में मेट्रिक की परीचा पास कर ली। स्मरण रहे कि इनका जन्म ठीक उसी वर्ष हुआ था जब लार्ड डलहौंकी गवर्न र जनरल बन कर भारत आये थे। इनकी अवस्था उस समय ६ वर्ष की थी जब कि सन् १८४७ का गादर हुआ था। इस प्रकार भारत की राजनैतिक जागृति में सुरेन्द्र की भी आँखें खुल जानी स्वाभाविक थीं।

चन दिनों यूरोप यात्रा में केवल समय ही श्रिधिक न लगता था पर जाति से निकाल दिये जाने का भी डर था। फिर भी, सुरेन्द्र बी० ए० पास करने के बाद विदेश गये और १८७१ में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीचा पास कर ली। इसी वर्ष वे कलकत्ता वापस श्रागये और सिलहट के श्रसिस्टेन्ट मंजिल्ट्रेट तथा बाद में कलेक्टर नियुक्त हुए। जाति वालों ने इनके खान्दान को श्रपनी विरादरी से खारिज कर दिया।

पर, स्वतंत्र विचार वाले प्रतिभाशाली सुरेन्द्र की अंग्रेज हाकिमों से पटरी न बैठी और एक मुकद्दमें के फैसले के सिल-सिले में इनको सिविल सर्विस से निकाल दिया गया तथा ४० रुपये मासिक की पेंशन एवज में मंजूर हुई। सुरेन्द्र अपने मामले की पैरवी करने के लिए लदन गए पर उनका परिश्रम व्यर्थ गया। अब उन्होंने निश्चय किया कि वहाँ से वैरिस्टरी पास करके घर लौटें पर सिविल सर्विस से निकाले जाने के कारण इस पेशे के लिए सार्टिफिकेट नहीं मिला। परेशान होकर इन्होंने अप्रेजी का घोर अध्ययन किया और सन् १८५७ में कतकत्ता वापस आकर अमेजी के मोफेसर नियुक्त हुए। इस श्रोफेसरी से उन्हें बड़ा लाभ हुआ। उनको अपनी वाक्शिक तथा न्याख्यान शक्ति बढ़ाने का अच्छा मौका मिला, तथा विद्या-थियों को अप्रे जी साहित्य सिलाने के सिलिस में उनका साथ सदैव वर्क तथा मैकाले ऐसे उद्भट लेखकों के भन्थों से बना रहता था। सुरेन्द्र ने इनसे काफी लाभ उठाने की बात खीकार की है।

श्रव सुरेन्द्र ने राजनैतिक श्रान्दोत्तन में माग तेना शुरू किया। कतकत्ता में स्टूडेट्स एसोशियेसन श्रथवा विद्यार्थी संघ का स्थापना में इनसे बड़ा प्रोत्साहन मिला। उस समय इनका विचार था कि विद्यार्थी राजनैतिक श्रान्दोत्तन में माग लें। कुछ वर्षों बाद उनका यह विचार बदल गया। कलकत्ता में सन् १८५६ में 'इंडियन एसोशियेसन' नामक राननैतिक संस्थास्थापित इई थी जिसका उद्देश्य था:—

१—भारत में प्रभावशाली लोकमत उत्पन्न करना।
२—सावजनिक राजनैनिक हितों के आधार पर सब
जातियों तथा घर्मावलम्बियों में एकता स्थापित करना।
३—हिन्द्-सुसलिम ऐक्य का प्रयत्न।

४--सावेर्जानक श्रान्दोलन में जनसमूह का सहयोग प्राप्त करना।

वन दिनों इतने महान उद्देश्य लेकर राजनैतिक संस्था बनाना साधारण बात नहीं थी। सुरेन्द्र इस सध्या के वड़े प्रभावशाली सदस्य थे तथा इसके उद्देशों का प्रचार करने के लिये इन्होंने बगाल में बाहर काफी दौरा भी किया था। सन् १८०८ में बर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट के विकद्ध सबसे श्रिधक श्रान्दोलन सुरेन्द्र ने ही किया श्रीर फलतः लार्ड रिपन ने इस कानून को रह कर दिया। इसी बीच, बंगाली नामक समाचार पत्र में एक लेख लिखने के बारण सुरेन्द्र को दो महीने की जेल भी बाटनी पड़ी।

सन् १८६१ के भारतीय शासन विधान के अनुसार गवर्नर जनरत को कम से कम ६ तथा अधिक से अधिक १२ सदस्यों की एक इम्पीरियल कौंसिल शासन प्रयध में सलाह देती थी। उन दिनों केन्द्रोय अथवा प्राग्तीय शासन प्रयधक समिति में भारतीय नहीं लिये जाते थे। सुरेन्द्रनाथ ने इस अधिकार के लिये भी आन्दोलन उठाया। सन् १८६२ में प्रान्तों की लेजिस्ते-टिव कौंसलें बढायी गयों। इस कौंसिल में चैनर्जी द वर्ष तक जगातार मेम्बर रहे और भारतीयों के हित के हरेक प्रश्न पर निर्भाक रूप से लड़ते रहे। सन् १८६६ में इस कौंसिल ने कलकत्ता कारपोरेशन को नीम सरकारी सस्था बना दिया। सुरेन्द्र के घोर संघर्ष पर भी कुछ न हो सका। पर ठीक २२ वर्ष बाद, जब वे ब गाल में स्वायत शासन विभाग मन्नी थे, उन्होंने इस नियम को रह करा कर कलकत्ता कारपोरेशन को अत्यधिक अधिकार दिला दिये तथा कर दाताओं को इसकी है सदस्य संख्या चुनने का अधिकार मिल गया। कलकत्ता कारपोरेशन

को श्राज जो श्रधिकार प्राप्त हुए हैं, वह श्री सुरेण्द्रनाथ की बदौलत ही हुआ।

सन् १८६८ से लार्ड कर्जन भारत के वायसराय हुए।
इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भारत की सबसे बड़ी सेवा यह
की कि उसके ऐतिहासिक स्थानों की रचा का प्रबन्ध कराया
पर वे देश राजनैतिक जीवन के कड़े विरोधी थे। उनको
सुरेन्द्र ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करना पड़ा। लार्ड
कर्जन ने बंगाल को दो दुकड़ों में बाँटकर उसकी राजनैतिक
शिक को हो खाउत कर देना चाहा। सुरेन्द्रनाथ ने इस
अत्यत हानिकारक विधान के विरुद्ध बहुत बड़ा आन्दोलत
चाल किया और सन् १८०४ में वे अपने नेतृत्व के उचतम
आसन पर पहुँच गये थे। बगाल के पटवारे का आन्दोलन
सन् १६११ तक चलता रहा। दिसम्बर १६११ में सम्राट
जार्ज पद्धम ने अपने प्रसिद्ध दिल्ली दरवार में वंगाल के
बंटबारे की मनाही कर दी तथा भारत की राजधानी कलकत्ता
सं हटाकर दिल्ली बनायी गयो।

उन दिशों बंगाल में, क्रान्तिकारी दल ने जोर पकड़ लिया था। महारमा अर्दिद् घोस तथा रासविहारी बोस ऐसे नेता क्रान्ति की श्रोर जा रहे थे। सुरेन्द्र इस प्रकार के हिंसात्मक श्रान्दोलन के घोर विरोधी थे। क्रान्तिकारी श्रान्दोलन सफल भी न हुआ। रासविहारी जापान भाग गये थे, वहाँ उनकी हाल में ही मृत्यु हुई है श्रीर श्रर्रविंद पॉड्डचेरी चले गये। श्रर्रविंद इस समय भारत के सबसे बड़े दार्शनिकों तथा महात्माओं में से एक हैं।

सन् १६०७ में सुरेन्द्र के नेतृत्व को पहली चुनौती दी गयी। सूरत की कांग्रेस में उपवादी दल ने बहा विरोध किया। सुरेन्द्र पर जूता तक फेंका गथा। पर कांग्रेस के इस कर्णधार ने किसी प्रकार उप्रदत्त को परास्त किया श्रीर सन १६१६ तक कामेस पर इनका आधिपत्य, बना रहा। पर, महामना गोखले ऐसे नम्र विचार के नेता से भी अधिक नम्र उतकी राजनीति थी। भारत काफी श्रागे बढ़ चुका था। तिलक श्रीर गाँधी मैदान मे श्रा चुके थे। १६१६ में कामे स तथा मुसलिम लीग का लखनऊ में समफीता हो चुका था। १६१६ में माँटेगू चेम्मफोर्ड सुधार योजना बन रही थी। १९१६ से ही गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन की भूमिका बनने लगी। सुरेन्द्र नथे शासन विधान को काम में लाना चाहते ये तथा उनका मत था कि जो भिला है, उसका उपयोग करना चाहिये। फलतः नये शासन विधान के चालू होते ही, १ जनवरी, १६२१ को सरकार ने इन्हें "सर" की ख्वाधि से विभूषित किया। इसी वर्ष बगाल में मंत्रिपद पर बैठे, श्रीर इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी योग्यता पूर्वक अपना पद-भार सम्हाला। पर असहयोग आँधी में लोग इनकी वर्षी की देश सेवा भूल गये थे और ६ अगस्त, १६२४ में इनकी मृत्यु के समय इनके नाम पर रोने वालों की सख्या भी बहुत कम रह गयी थी। श्री विपिनचन्द्रपात की भौति सर सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी के श्रान्तिम काल में उनका पूर्ण राजनैतिक हास हो चुका था। यह सब समय के परिवर्त्तन का परिएाम है। बगाल का शेर बिदा होते समय शेर नहीं रह गया था।



#### लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

चालीस वर्ष तक भारत के आकाश में चमकने के बाद जब बालगगाधर तिलक नामक सूर्य्य अस्त होगया तो भारतवासी व्याकुल हा उठे। उन्हें ऐसा लगा कि अब भारत की सेवा में नेतृत्व कौन करेगा पर किसी भो देश में किसी के बिना कोई काम नहीं हकता। ईश्वर एक न एक विभूति खड़ी कर हो देता है। तिलक्युग के वाद गॉधी-युग आया।

पर तिलक की राजन।ति अपना निजी महत्व रखती हैं। उसमें महाराष्ट्र सुलम घोर देशमांक के साथ अवसरवादिता भी है। जिस समय जो उपयुक्त हो, वही करना चाहिये और कोरे सिद्धान्त के पीछे पागल होकर नहीं दोड़ना चाहिये। इस विचार धारा को ही महाराष्ट्र की राजनैतिक सीख कहते हैं आर तिलक के उपरान्त एन० सी० केलकर तथा श्री जयकर

ऐसे उत्कट दशभक्त गाघो के हह सिद्धान्तवाद से इसीलिये 'श्रलग हो गये थे। गॉधी के विचारों में हिन्दू या मुसलमानपन कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के हिन्दू नेताश्रों में कुछ "हिन्दुत्व" भी राजनीति में मिश्रित हो जाता है।

पर तिलक की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है अथवा **चनका परि**खत्य यह कहना कठिन है। प्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान मैक्समूलर एनकी ससार के श्रेष्ठ विद्वानों में गणना करते थे श्रीर इसमें कोई सदेह नहीं कि यदि राजनीति उनका समय न लेती तो वे विश्व-साहित्य को वडा धनी बना जाते। श्रपने पाडित्य का वरदान देने का श्रवसर उन्हें जेल्याया के समय मे ही मिलता या और कारागार में चैठकर "आर्कटिक होम आव दि वेदुज" नामक इनकी रचना ने ससार मे खलवली मचा टी था। इनका यह कथन था कि प्राचीन आर्थ रूस के उत्तरी माग मे ही रहते थे श्रीर साइवेरिया में ही हमारे वेद-शास्त्रों की रचना हुई । श्रीमद्भागवद्गोता की इनकी व्याख्या "गीता रहस्य" नाम से प्रकाशित हुई और इस प्रथ ने यह प्रमाणित कर दिया कि कृष्ण कर्मयोग के प्रवर्तक थे, सन्यास योग के नहीं। तिलक गीता के बड़े भक्त थे। त्राज महात्मा गांधी गीता के सब से बढ़े प्रचारक हैं। गांधी जी का कथन है कि गीता का दूसरा अध्याय हरेक को नित्य पढ़ना चाहिये। गांधी जी की सार्वजिनक उपासना मे गीता के रुलोक अवश्य पढे जाते हैं।

श्रम्तु, इस विद्वान राजनीतिक नेता का जन्म, सन् १८५६ में कोंकरा. के तट पर, रत्नागिरि नामक स्थान में एक ब्राह्मण परिवार में हुश्रा था। कोंकरा के चितपावन ब्राह्मणों का इस विषय में बड़ा महत्व है कि भारत को उन्होंने बड़े बड़े महा-पुरुष प्रदान किये हैं। मराठा साम्राज्य के कर्णधार पेशवा

चितपावन ब्राह्मण ही थे। महादेव गोविन्द् राताहे, गोपालकृष्ण . गोखले, तथा श्रास्ट्रेलिया में भारत के वर्तमान हाई कमिश्नर डा० पराँजपे सभा चितवावन ब्राह्मण थे। पेशवा के शासन में चितपावनों को शासन के उच्च पद प्राप्त थे। श्रतएव इस जाति के श्रधिकांश लोगों की नसा मे उच्च रक्त, महत्व तथा विशिष्ट योग्यता वह रही थी। विलक्त मे महाराष्ट्रीयता प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। महाराष्ट्र के पतन से उन्हें बड़ा क्लेश था और वहा परिश्रम करके उन्होंने महाराष्ट्र जाति को जागृत , किया था। इसके लिये उन्होंने कई भायोजन किये जिससे मराठों मे चीर-भाव फैजे, वे सगठित हों तथा देशभक्ति का पाठ सीखे । उन्होंने शिवाजी की जयन्ती तथा माद्रपद की चतुर्थी को गरोश उत्सव का आयोजन किया, यह गरोश-उत्सव मराठा के साथ भारत भर में फैल गया है। कहीं-कहीं पूरे पन्द्रह दिन तक यह समारोह मनाया जाता है। गऐश जी भारतीय सभ्यता मे अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। इनकी मूर्ति का असली अर्थ यह है कि जो गए। पति होना चाहे उसे गरोश के समान छोटो घाँलों वाला होना चाहिये ताकि दूसरों का अवगुण बहुत कम देखे। हाथी ऐसे बडे कान दूमरों की सब बातें सुन लें। सुँड से अर्थ है फूक फूक कर पैर रखना। नाहरा पेट हो, सब बाते पेट मे पचा सके और चूहे की चाल चले। ऐसी सतर्कता से रहने वाले के हा दोनों हाथां में लड्डू रह मकता है।

अस्तु, तिलक ने मराठा जाति के पतन से बड़ी शिला प्रहण की थी। उनकी उम्र जब छ वर्ष की थी, तब पेशवा को पुन: गदी दिलाने का असफल पडयन्त्र हुआ था। समुची हवा में राजनीति भरी हुई थी। इनका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत कुछ पडा। गिएत से तिलक को यहा प्रेम था। कालेज में उनकी प्रतिभा सम ने परछ ली थी। सम्मान पूर्वक पढायी समाप्त कर वे पूना में न्यूह गिलिश स्कूल में गिणत के प्रोफेसर नियुक्त हो गये, यहीं पर कार्य करते समय देश की ऋशिता दूर करन का संकल्प लिया और शिक्षा के कार्य में व वड़ी हो दिलचर गे लेने लगे। पूना में ही इन्होंने "मराठा," नामक खें में जो मप्तादिक तथा केस गे नामक मराठा सप्तादिक पत्रों का प्रकाशन शुक्त किया। उन दिनों यह पत्र बढ़े डम विचार का समका जाता था। वेसा निर्मीक श्रखार निकालना रातरे से राली न था। पर निकार का ममसे वढ़ा गुण उनकी निर्मीकता थी। सन् १८६३ म प्रशम गणपीन उत्सव हुआ और १८६५ में शिवाजो की जयन्ती मनायो गयी। इन दोनों उत्सवों का यही प्रारम्भ था। तिलक की राजनीति का अनुमान शिवाजी-जयन्ती के समय दिये गये भाषण से ही लग सकता है। इस प्रथम उत्सव में भाषने कहा था "

"अफजलखाँ की हत्या के बारे में श्रिधिक श्रमुसधान की जरूरत नहीं है। हमें मान लेना नाहिये कि शिवाजी ने पह्यत्र करके जान यूमकः उनकी हत्या की ' पर क्या श्रमुजलखाँ की मार कर शिवाजी ने कोई पाप किया था ? इस परन का उत्तर महाभारत ही देगा। कृष्ण ने तो गीता में कह दिया है कि यदि निस्वाथ भाव से श्रपने गुरू श्रीर सवधियों को मार हाला जाने तो कोई पाप नहीं होता। ईश्वर ने विदेशियों को पीतल के श्रविनाशी पत्ते पर भारत की हुकूमत नहीं जिल दी है। शिवाजी ने श्रपनी जन्मम्मि से उन्हें निकाल बा र करने का प्रयत्न मात्र किया। उन्हें लोभ का पाप लग हो नहीं सकता।"

उस समय की ऐसी उक्तियाँ कितनी साहस पूर्ण थीं, इनका खनुमान हम नहीं लगा सकते। राजनैतिक विचारों के खाटान- प्रदान के लिये पृना में "सार्वजनिक सभा" थी। महादेव गीविंद् रानाड़ें इसके संस्थापक थे। तिलक इस सभा के बत्साही सदस्य थे। सरकार इन के कार्यों को बड़ी संतर्कता पूर्व के देख रही थी। जब १८८१ में यम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तिलक की उम्र २६ वर्ष की थी। वे उसमें सम्मिलित नहीं हो सके थे। पर, १८८६ के अधिवेशन में सार्वजनिक सभा की श्रोर से वे उसमें प्रतिनिधि होकर गये श्रीर यहीं पर उन्होंने श्रापना वह प्रसिद्ध वाक्य कहा था जो सारे भारतवर्ष में गूँज उठा। श्रापने कहा "स्वराज्य इमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।" श्राज्ञ यह बात सभी कहते हैं पर उस समय इतनी उम्र बात कह कर तिलक ने रानाड़े तथा गोखले तक को चीकवा कर दिया। वे नेतागण इतना श्रागे नहीं बढना चाहते थे।

१८६६-९७ में देश में भयकर अकाल पड़ा, विशेष कर डेकन में। १७६७ में बम्बई के सूबे में पहली बार प्लेग फैला। इस प्रकार चारों और हाहाकार मच गया और जनता काफी डत्ते जित हो उठी। जून, ६७ में एक युवक चितपावन ब्राह्मण दामोदर चापेकर ने दो ब्रिटिश अफसरों की पूना में हत्या कर ढाली। तिलक का इस हिसात्मक काथे में कोई हाथ न था। पर, इस हत्याकांड ने भारत में आतकवादी आन्दोलन का सूत्रपात कर दिया और तिलक को हो दोप लगाने वाले कम न थे।

पर वे अविचल रूप से अपने मार्ग पर चलते गये। स्वदेशी आन्दोलन के साथ ही जिटिश वस्तु वहिष्कार का प्रस्ताव इन्हीं की प्रेरणा से सन् १६०५ में कांग्रेस के काशी के अधिवेशन में पास हुआ कांग्रेस अब विद्वान लोगों की विवादशाला न रह कर, कियाशील सस्था बनने जा रही थी। तिलक कसे नर्म दलवालों के हाथ से खींच कर आगे बढा रहे थे। तिलक की ही धुन का परिणाम था कि सन् १६०६ में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन

में भारतीय राजनीति के भीष्म वितामह दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि ''हमें स्वराज्य चाहिये।'' सूरत कांग्रें स में तिलक दल की हार हुई और सन् १६०७ में उनको कांग्रेस से कुछ समय के लिये अलग होना पड़ा। पर आराम से बैठने को न मिला। इन पर कई मुकइमें चले जिनमें जालसाजी तक का श्राचेष था। मुकद्मों की सकट से छुटते ही दूसरी विपत्ति श्रा पडी। सन् १६०८ में एक आतंकवादी के बसे से एक अप्रेज श्रफसर तथा उसकी धर्मपत्नी मारी गई। तिलक ने "केसरी" द्वाराइस कार्यका समर्थन-सा ही किया था। फिर क्या था। वे गिरपतार हो गये। अपनी सफाई में पूरे २१॥ घन्टे बोलने पर भी वे राजद्द से न बच सके। छः वर्ष की कालेपानी की सचा हुई। बाद मे यह सजा बदल दी गयी और वे मडाले रखे गये। उनका साहित्यिक कार्य भडाले के जेल में ही हुआ। श्रीसद विद्वान् मैक्समृतार न साम्राह्मी विक्टोरिया से कहकर इन्हें जल्दी ही छुडवा दिया था। तिलक की लोकप्रियता का अनुमान इसा से लग सकता है कि इनकी सजा का समाचार सुनते ही बम्बई में दगा होगया और छः दिन में जाकर शान्त हमा।

दस वर्ष कांग्रेस से पृथक रहने के बाद, सन् १६१६ में तिलक कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ में सिन्मिलित हुए। इस अवसर पर हिन्दू-सुसिलम ऐक्य के लिये इन्होंने अद्भुत परिश्रम और कार्य किये। इनके ही प्रयत्न से कांग्रेस तथा सुसिलम-लीग में सममौता हो गया और कांग्रेस ने मुसलमानों का पृथक निर्वाचन भी स्वीकार कर लिया था। जो लोग तिलक को मुसिलम-विरोधी कहते थे, उनके लिये यह अचम्भे की बात थी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि तिलक पहले भारतीय थे, फिर हिन्दू।

१९१६ से १६१६ तक कांग्रेस का नेतृत्व तिलक के ही हाथ में रहा। १६१६ में भारतीय ,शासन सुधार के संबंध में संयुक्त पालीमेंटरी कमेटी के सामने भारतीय हित का प्रतिपादन काने के लिये यह कट्टर ब्राह्मण ल दन भी गया था। उस समय इनकी प्रतिमा से ल दनवासी बड़े प्रभावित हुए थे। वहाँ से लौटकर वे अमृतसर की कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। नागपुर कांत्रेस ने गाँधी जी का असहयोग आन्दोलन स्वीकार कर लिया। तिलक का स्वास्थ्य गिर चुका था श्रीर वे क्रियात्मक रूप से इस निर्णाय का विरोध या समीथन न कर सके। लोगों को ऐसा अनुमान है कि यदि अवसर द्दोता तो तिलक असहयोग आन्दोलन का घोर बिरोध करते और कांग्रेस के नेतृत्व के लिये उनमें तथा गाँधा जी में प्रतिद्वन्दिता होती। पर, तिलक ऐसे महापुरुष को ईश्वर ने ही यह कह दिया कि अब तुन्हा। समय हो गया। अब गाँधी को काम करने दो। १ अगस्त १६२० से असह्योग आन्दोलन शुरू होने वाला था। गाँघी जी उसी दिन वम्बई पहुंचे और उनके हाथ में भारत का भार सुपुर्द कर तिलक उसी दिन परम धाम चले गये।



## त्यागमूर्ति पं० मोतीलाल नेहरू

पौराणिक कथा है कि एक बार राधा को यह श्रम हो गया कि सर्वस्व त्याग कर जगत मे घूमने वाला साधु ही सब से बड़ा महात्मा है। भगवान कृष्ण ने यह श्रमाणित कर दिया कि भोग विलास में शत्यत्ततः डूवा हुआ व्यक्ति भी कितनी बड़ी चीज हो सकता है। वाहर सं लोग सममते हैं कि वह अपने सुखों में पूरी तरह से लिप्त हैं पर उस महापुरुप की आत्मा निर्लेप रूप से अपने कर्त्त व्य से सतर्क रहती है।

यही बात प० मोतीलाल जी के लिये कही जा सकती है। हमारी सम्पति में विगत सौ 'वर्षो मे उनके ऐमा महान त्यागी, श्रनोखा व्यक्ति हमारे देश मे पैदा ही नहीं हुआ। सुख तथा राजभोग के सभी साधनों का सुगमता पूर्वक उपभोग करते हुऐ, सम्राटों के लिये- दुर्लम ऐश्वर्य से जीवन विताते

हुए पं० जी ने यकायक देश का करुण आर्त्त नाद और सुन सब कुछ त्याग कर खहरघारी, जेलयात्री, परिश्रमी तपस्वी बन गये। त्याग तो यहाँ तक किया कि अपनी विलास भूमि आनन्द भवन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान कार्यालय बनाने के लिये दे दिया और इस स्थान का नाम अब स्वराज भवन है जवाहरलाल के रहने के लिये एक दूसरा बगला पास में ही बनवा दिया गया। इस नये स्थान को भी आनन्द भवन कहते हैं।

मोतीलालजी उस युग में उत्पन्न हुए ये जिसमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर ऐसे महाकवि, व्रजेन्द्रनाथ सील ऐसे प्रकॉड विद्वान्, आचार्य डा० प्रफुल्लचन्द्रराय ऐसे रसायनिक, सर जगदीशचन्द्र ऐसे वेझानिक तथा प० मदनमोहन मालवीय ऐसे कर्मठ कार्य-कर्ता ने जन्म लिया था। इस रत्नाविल में केवल मालवीयजी चचे हैं, शेष सबने महा प्रयाण किया। उसी युग के आसपास के प्रतिमाशाली लोगों में राजा नरेन्द्रनाथ तथा कर्नल सर कैलाश हक्सर हैं। पिछले शिमला सम्मेलन के अवसर पर हमसे एक मित्र ने सत्य कहा था कि राजा नरेन्द्रनाथ की मृत्यु के बाद सर्वतोमुखी प्रतिमा तथा अवाल हृद्धि की चैठक में अपनी मधुर बार्ता से आकृष्ट कर लेने वाले पुराने रईसों की यादगार केवल हक्सर रह गये हैं। उनके वाद किर ऐसे लोगों को देखने के लिये ऑस्ले वरसेगी।

परिस्त जी में एक विशेष नफासत, शिष्टता तथा योग्यता थी। स्वभाव अमीराना, प्रवृत्ति राजसी तथा कार्य-प्रणाली शाह शाही थी। वे कानून के पंडित ये और इतने बड़े पंडित थे। कि अपने समय में उन्होंन समूचे देश के वकीलों को अपने सामने बाजी न मारने दिया। वैधानिक ज्ञान अपार था। तके और वहस की मार से विरोधियों का घायल करू

देने की श्रद्भुत चमता थी और यह योग्ता तो ऐसे उन्नत थी कि लोगों का यह कथन सवया सत्य है कि पडितजी ऐसी विभूति को भारत में उस समय जन्म लेना चाहिये था जब वह स्वतन्त्र होता या उन्हें त्रिटेन मे पैदा होना चाहिये था। वहाँ पर वे श्रवश्य बार बार प्रधानमंत्री चुने जाते क्योंकि उनकी पार्लभेंटरी प्रतिभा भारत के लिये आवश्यकता से अधिक श्रपूर्व थी। केन्द्रीय व्यवस्थापक महासभा में वैसे दिन फिर कभी न त्राये जब बिहलभाई पटेल ऐसा महापुरुष उसका अध्यत् या श्रीर पांडत मातीलाल नेहरू ऐसे महान पार्लमेन्टेरियन विरोधा पच के नेता थे। उनकी व्यांख्यान-शक्ति तथा कटु श्रालोचना की प्रणाली को कोई नहीं पा सका और श्री भूलाभाई देसाई ऐसे सुयोग्य विरोधी नेता उनके सामने बच्चे से प्रतीत होते हैं। श्रसेम्बली के उस जमाने में लाजपतराय ऐसा पजाब का शेर, मालवीयजी ऐसा ग्लैडस्टन प्रणाली का ज्याख्याता तथा लिंडसे ऐसे यूरों पयन नेता मौजूद थे, पर मोती लालजी के सामने सब फीके थे। इसी सदस्यता के समय वे भारत के फौजी विषया की जाँच के लिये सन् १६२६ में नियुक्त स्कीन कमेटी के सदस्य थे। श्रापने इस समय श्रपने सेकेटरी पद पर श्री सम्पूर्णानन्दजी को रखा था। पंडितजी ने इस कमेटी में इतना महत्वपूर्ण काम किया कि वहे वहे फौजी अधिकारिया को इनका लोहा मानना पड़ा।

मोतीलालजी गाधीजी के समान जन समूह के नेता नहीं थे। गांधीजी की ज्यवहारिक, सैद्धान्तिक कार्य प्रणाली से उनका मेल जोल वास्तव में न था। गांधीजी के लिये स्वराज्य श्रारमा की वस्तु थी। उसका श्राध्यात्मिक महत्व था। मोतोलालजी के जीवन में धर्म ने कभी प्रभावशाली स्थान नहीं पाया। उनके परिवार में पूजा-पाठ तथा धर्म का काम श्रीरतों को जिन्मेदारी सममा जाता था। वे ईश्वर को मानते थे। वस इससे श्राधक

धार्मिक ब्राहम्बरों से काफी दूर थे। समाज की हरेक बुराई के प्रति उनका स्वाभाविक विद्रोह था श्रौर खान पान मे भी भेद-भाव करते को तय्यार न थे। यूरोपीय वेशभूषा तथा शिष्टता भी इन्हें बड़ी हिचकर थी तथा यूरोपियनों से काफी घनिष्ठता होने के कारण अप्रेजों की बहुत सी निजी आदतें इन्हें बड़ी पसन्द थीं। रहन-सहन पश्चिमीय थां, त्रिचार भी पश्चिमीय। अपने एकमात्र लाइले पुत्र नवाहर का अभिभावक भी अमे ज ही नियुक्त किया गया तथा वे पहने के लिये इगलैंड भेजे गये थे। ऐसे व्यक्ति के मन पर राजनोतिक चेत्र में पश्चिम की पूरी **छाप पड़ना स्वामाविक था श्रोर वे शुद्ध राजनैतिक** ऋषिकार के लिये राजनैतिक युद्ध करना चाहते थे। इसी लिये समयं काल के अनुसार अपनी रीति नीति को बदलने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अतएव गांधी-नेहरू का राजनैतिक मेल वड़ी विचित्र घटना है और इसका एक मात्र कारण है दोनों की प्रगाइ मित्रता, एक दूसरे के प्रति सद्भाव तथा समय की आवश्यकता देखकर एकता पूर्वक चलने की शक्ति। गाघीजो उम्र मे नेहरूजी से म वर्ष छोटे थे, वे मोतीलालजी का बड़ा आदर करते थे। दोनों में परस्पर मनोविनोद और ज्यग भी काफी होता था। राजनैतिक मित्रता ने पारिवारिक मैत्री का स्थान तो लिया और जब मोती-लालजी के राव की गांधी ने कन्धा दिया तो यह प्रकट हा गया कि मोतीलाल के स्थान पर जवाहरलाल के लिये गांधीजी मौजूद हैं। जवाहरलाल ने अपने आत्म चरित्र में लिखा है कि उनके पिता की मृत्यु के वाद गांघीजी की उपस्थिति से उनंकी माता स्वरूपरानी, स्रो कमला को तथा स्वय उन्हें कितनी सान्त्वना सिली थी।

इस त्यागमूर्ति तथा महात्मा गांधी में एक चीज की नड़ी समानता है। दोनों ही अपने निकट सम्पर्क में आने वालों में

पारिवारिक रुचि लेने लगते थे तथा इतनी ऋधिक आत्मीयता पैदा कर लेते थे कि अनायास उनके लिये जीवन उत्सर्ग कर देने की इच्छा होती है। मोतीलालजी इसमें श्रीर भा आगे बढ़े हुए थे। कहते तो यहाँ तक हैं कि अपने ऊपर निभर करने वालों के विचत अनुचित हर प्रकार के संकर्टी में वे माथ देंग, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते और उसके लिये स्वयं श्रपने को सकट से डाल देते। संयुक्त प्रान्तीय मनोवृत्ति इस प्रकार की पारिवारिक सम्पर्कता आधिक पसन्द करती है। इसीलिये पंडितजी का प्रान्त में जितना मान छौर छादर या श्रीर श्रावित भारतीय नेता होते हुए भी प्रान्त पर उनका जितना श्राधिषत्य था, उतना किसी का नहीं। उन्होंने युवकों को सहारा देकर नेता वना दिया। सहायता देकर मम्पन्न घना दिया, समर्थन करके महत्वशाली बना दिया। जवाहर आज उनसे अधिक लोकप्रिय भले ही हों पर युक्तप्रान्त के असली नेता का वह रूप नहीं प्राप्त कर सके हैं और प्रान्तीयों के लिये खतन निकट नहीं हैं जैसा कि उनसे आशा करनी चाहिये। पहितजी बुद्धिमानों के नेता थे पर अपने गुणों के कारण वे श्रनायास जनता के नेता होगये। उनकी मिहमानदारी तो अनोखी थी। मेहमानों की वडी देख रेख करते। मरने के कुछ ही दिन पूर्व, मरण शय्या से ही वे कमला नेहरू पर इसलिये बिगड़ उठे थे कि उन्हें देखने के लिये आने वाले एक सम्आन्त मेहभान से पहले ही जलपान के लिये नहीं पूछा गया था।

इसी पारिवारिकता के कारण वे अपने एकमात्र पुत्र जवाहर को बढ़ा प्यार करते थे। यह प्यार इतना उत्कृष्ट था कि जबाहर की राजनीति तथा उन्नता को भी उन्हें गले लगाना पड़ा। पढित-जी का असहयोग आन्दोलन में शामिल हो जाना बड़ा भारी बात थी। जो वास्तव में नर्म विचार का हो, क़ानूनी लड़ाई ही जिसे पसन्द हो, वह सत्याप्रही वन वैठा। इस दिशा में जवाहर का प्रभाव श्रवश्य रहा होगा। भारत को ध्यौपनिवेशिक स्वराच्य दिलाने के वे पद्मपाती थे। पूर्ण स्वतन्त्रता की बात उन्होंने छोची भी नहीं। पर, जब नेहरू कमेटी ने भारत के भावी शासन विधान की रूपरेखा तच्यार की ता जवाहर लाल का उनसे इसी विषय में मतभेद होगया कि रिपोर्ट में श्रौपनिवेशिक स्वराज्य भारत का उद्देश्य रखा गया था। श्रन्त में पिता पुत्र में इस बात पर सममौता होगया कि यदि ३१ दिसम्बर १६२६ तक जिटिश सरकार नेहरू रिपोर्ट के श्रतुसार श्रधिकार न दे तो पूर्ण स्वतन्त्रता ही भारत का उद्देश्य श्रौर लद्य घोषित कर दिया जावे। लाहौर काँमें स में, जव जवाहर लाल समापित थे, निश्चित तिथि की श्रद्ध रात्रि को पूर्ण स्वाधीनना की घोषणा की गई धौर हस समय शिता पुत्र प्रसन्नता से उन्मत्त हो छे थे।

भारत की राजनीति में पंडितजी ने कांग्रेस के जन्म काल से किन लेना प्रारम्भ कर दिया था। सन् १६०७ में ने युक्त प्रान्तीय राजनैतिक परिषद् के अध्यक्त भी रह चुके थे। सन् १६१६ तक ने कांग्रेस के उसी प्रकार के नेता थे जो अकबर किन के शब्दों में:—

"रज लीडर को बहुत है सगर श्राराम के साथ।"

पर, जिल्याँनाला बाग की घटना और रौलट ऐक्ट और अमृतसर की कांग्रेस ने इनकी मनोवृत्ति बदल दी। स्वतन्त्र विचार तो पहले से ही थे और इसीलिये सन् १६१२ में उन्होंने प्रयाग से इंडिपेडेंट नामक अंग्रेजा दैनिक निकलवाया था। कुछ दिनों बाद यह बन्द होगया था पर १६१६ से यह अख़पार किर कुछ वर्षें के लिये प्रकाशित होने लगा धा। प० जी भी गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में शरीफ़ हो गये और इस आन्दोलन की संयुक्त प्रान्त में सफलता का श्रेय पंडित जी के जाद भरे व्यक्तित्व को भी है। पर, शन्त के इस वेताज के वादशाह ने अमेजों, नवावों, ताल्लुफेदारों मे अपना निजी सम्बन्ध जारी रखा जिसका परिणाम यह हुआ कि हर श्रेगी के लोगों पर इनका प्रभाव बना रहा। सन् १६२१ में इनकी पहली जेलयात्रा हुई। इस अनहोनी वात ने देश के सभी लोगों की खाँखे खोल दी। मोतीलालजी का ऐश्वर्य, सुख छोड़कर, विलायती वेश छोडकर, खहरघारी धन जाना और उनकी जेल-यात्रा सबको प्रभावित करने के लिये पर्व्याप्त थी। देश विदेश में इलचल मच गई। पर, श्रसह्योग की पहिली 'त्रांघी ठएडी होते ही पिरवत जी अपनी वैधानिक युद्ध नीति पर आ गये और बड़ा प्रयत्न करके इन्होंने गांवी जी को राजी पर लिया कि जो कांत्रे सी कौंसिलों मे जाना चाहें, वे ऐसा कर सकें। इनका लच्य था कौंसिलों में जाकर अब्द्वा नीति से काम लेना। यगाल के शेर देशबन्धु सी० खार० दाम के साथ मिलकर उन्होंने कांत्रेस के अन्तर्गत ही स्वराज्य पार्टी की रचना की। उस समय कौंसिल के प्रवेश के सबसे प्रवल विरोधी श्री राजगोपालाचारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद आदि थे। पर मोतीलालजी के धारो किमकी चलती ? १६२३ के काम स के दिल्ली अधिवेशन मे स्वराज्य पार्टी को चुनाव में कार्य करने की स्वतन्त्रता दे दी गई। इसक वाद चुनाव में स्वराज्य पार्टी को वड़ी सफलता मिली। केन्द्रीय व्यवस्था १क सभा में मोतीलालजी आदि पहुच गये। बात बात पर सरकारी पच की हार से सरकार का काम न रुका। मभी द्रकराये प्रस्तावों को अपने विशेशाधिकार से वाइसराय पास कर देते थे। सरकारी नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये कुछ दिनों बाद स्वराज्य पार्टी वालों ने अपनी मेग्बरी से १६२६ में स्थागपत्र दे दिया। त्तोगों का श्रतुमान है कि ऐना नहीं करना चाहिये था।

पर, मोतीलाल जी श्रयने यश की पराकाष्ठा पर सन् १६२८ में पहुँचे। भारत के भावी शासन-विधान का मस्विदा तच्यार करने के लिये सर्वदल मम्मेलन का श्रायोजन हुन्ना था। इसका थायोजना सन् १६२७ के कांग्रेस के मद्राम अधिवेरान में डा० थ्यन्सारी की श्रम्यज्ञता में हुशा था। काग्रेम हर प्रकार के राजनैतिक दलों में एकता स्थापित कर, सबकी राय से एक शासनविधान तय्यार कर सम्राट की सरकार के सामने पेश करना चाहती थी। परिहत जी इसके अध्यक् बनाये गये। इस सम्मेलन ने विधान निर्माण के लिये एक कमेटी बना दी। सम्मेलन तथा कमेटी के अन्यन् पं० मोतालाल नेहरू के नाम पर इस कमंटी को भी नेहरू कमेटी कहते हैं और इसमे कोई सन्दह नहीं है कि नेहरू जी ने अद्भुत परिश्रम कर जो सर्व सम्मत मस्विदा तथ्यार किया था, वह भारत की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण क़द्म था। सरकार ने इस सर्वे सन्मत मस्विदे को न माना यह दूसरी बात है पर देश में इस महान् कार्य से वडी जागृत तथा बड़ा उत्साह वढ़ा। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुघार को, दस वर्ष के अनुभव के बाद दुइराने का वचन ब्रिटिश सरकार दे चुकी थी। वह अवधि समाप्त होने के पूर्व ही कामें स ने सर्व सम्मत शासन विधान पेश कर दिया। मोतीलाल जी का यश चरम सीमा पर पहुँच गया । उसो वर्ष यानी १६२८ में वे कलकता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के समापति हुए । उस समय इनका जो शानदार स्वागत वहाँ किया गया, वैसा भारत में किसी कौ नसीव न हुआ । ३९ घोड़ों को जोत कर इनकी सवारी के लिए रथ तय्यार किया गया था।

पर, इतनी श्रधिक मिहनत इनका युद्धा शरीर न सम्हाल सका। सन् १६२६ से ही इनको दमा की शिकायत हो गयी थी। जेल यात्रा ने स्वास्थ्य चौपट कर दिया था। प जत्राहरलाल की बारबार की जेल यात्रा से पिता के कलें को गहरी चौट लगी थी। इसी बीच, सन् १६६० में जब कि इनका स्वास्थ्य काकी खराव हो चुका था, सत्याग्रह श्रान्दोलन छिड गया। सभी के मना करने पर भी पण्डित जी जेल चले गये पर स्वास्थ्य की खरावी के कारण सरकार को इन्हें छोडना पढ़ा। इस समय इन्होंने वायसराय के पाम तार भेज कर श्रनुरोध किया था कि वे न छोड़े जावें। जेल से छूट कर आते ही, जवाहरलाल की पाँचयी जेल यात्रा हुई थीमार पिता का दिल हूट गया। स्वास्थ्य श्रीर भी खराव हो गया। श्रन्त में जवाहर खाल छोड़े गये, गांधी जी भी छूट श्राये पर सब प्रयत्न करने पर भी कोई उन्हें बचा न सका। ६ करवरी, १९३१ को उनका स्वर्गवास हो गया।

कुल और वश भी वडी भारी चीज होती है। मोतीलाल जी का वश सन् १५५७ के सदर की चपेट में तबाह होते होते बचा था। मोतीलाल जी ने जीवन का चढ़ाव उतार देखा था। अपने परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया था। वे व्यक्ति और समय, दोनों का मूल्य जानते थे। गुराल सल्तनत का दीपक जब् बुमन ही वाला था, दिल्ली में, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की छोर से गुराल दरवार में लच्मीनारायण नेहरू नामक सरकारी वकील थे। उनके पुत्र गगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे। सन् १५५७ के गदर में बड़ा कठिनाई से किसी प्रकार अपनी जान बचा कर सारा परिवार लेकर वे आगरा भाग आये और यहीं, सन् १६६१ में, ३४ वर्ष की उम्र में इनका देहान्त हो गया। इसी वप िपता की मृत्यु के तीन महीने बाद, ६ मई १८६१ को, पं० 'मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ।

पिछत जी के दो भाई और थे। ज्येष्ठ वन्धु वशीधर ने सरकारी नौकरी कर ली। ममले माई नन्दलाल राजपूताना की खेतरी रियासत के दीवान हो गये। दस वर्ष तक वे इस पद पर रहे और यहीं कानून का अध्ययन कर, उसकी परीचा पास कर वे आगरा में वकालत करने लगे। इलाहावाद में हाईकोर्ट खुलते ही वे आगरा छोड़कर सकुटुम्ब प्रयाग चले आये।

नन्दलाल ने ही मोतालाल जी को बड़े स्नेह तथा यत्न से पाला था। वास्तव में सोतीलाल जी को पिता का अभाव कभी न अखरा। भाई के स्तेह ने उन्हें सब कुछ दे दिया था। पण्डित जी भाई के पास रह कर ही विद्याध्ययन करते थे पर बुद्धि श्रत्थन्त प्रखर श्रीर तील होते हुए भी स्कूल कालेज की पढाई मे उनका मन नहीं लगता था। अन्त में सब पढ़ाई छोड़ कर वे हाईकोट की वकालत की परीचा में बैठे और बहुत अच्छे नम्बरों से पास होने के कारण इनका स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। अव मोतीलाल जी ने वकालत का पेशा शुरू कर दिया। नन्दलाल जी की वकालत काफी चमकी हुई थी। वे मोतीलाल जी को अपना काम देने लगे । तीन वर्ष तक कानपुर रह कर ही परिहतजी ने वकालत की फिर प्रयाग चले आये। नन्दलाल जी चनको अच्छी तरह से काम सिखा सममा भान पाये थे कि उनको स्वर्ग से बुलावा आ गया और वे ससार से विदा हो गये। बडे भाई की मृत्यु से मोतीलाल जी के हृदय पर गहरी चोट लगी। उन्होंने भयभीत होकर देखा कि ससार में वे एकाकी हैं। उनके ऊपर समूचे परिवार का भार है। पर, साहसी युवक ने बड़े घैर्य से काम लिया। बड़ी निष्ठा के साथ वे वकालत करने लगे और कुछ ही समय में उनकी गणना वहे

श्राच्छे वकीलों मे होने लगी। गोडे ही वर्षों में भारत के वकीलों में श्रेष्ठ सममे जाने लगे और शायद ही किमी भारतीय ने इस पेशे से इतना पैदा किया हो खोर इतनी शान को जिन्टगी विवाई हो जितना पण्डित जो ने।

सव कुछ त्याग कर वे राजनीति मे श्राये थे—हमें तपस्या का श्रादशे मिखाने। उनका स्वभाव शुरू में ही जिदी था श्रीर जो सकरप करते, उसे पूरा करते। उन्होंन भारत की सेवा का व्रत लिया था श्रीर उसे पूरी तरह से निभाया भी।



## 'महामना गोपालकुष्ण गोलले

गोपालकुष्ण गोखने का जन्म ९ मई १८६६ को कोंकण के चित्रपावन बाह्यण कुल में, रत्नागिरि जिले के काटलुक नामक आम में हुआ था। इनके पिता कुष्णराव गोखले ने कागल के एक मराठा सरदार के यहाँ साधारण नौकरी कर ली और किसी प्रकार अपने पारवार का भरण पोपण करते रहे। १८७६ में दो वरूचे छोड़ कर उनका देहान्त होगया। अब परिवार के लिये भरण पोपण का कोई सहारा न रहा। ज्येष्ठ पुत्र गोविन्दकुष्ण गोखले की उम्र उस समय १८ वर्ष की थी। इस साहसी युवक ने बड़े धैर्य से काम लिया। कोल्हापुर रियासत में इसने १४) इपये मासिक की नौकरी कर ली। इस छोटी सी आमदनी में से ८) रुपया महावार बचाकर वे अपने छोटे भाई गोपाल को पढ़ने का खर्च मेजते थे। गोविन्द ने निश्चय किया

था कि यदि उनकी शिचा का कार्य असमय ही समाप्त हो गया तो कम से कम वे अपने छोटे माई को तो पढ़ायेंगे ही। पर में कपये माहवार से तो पढ़ाई का छर्चा चलना चढ़ा पिठन था। वालक गोपाल ने एक वक्त मोजन कर, अपने हाथ से जूठे वर्तन साफ कर वहे परिश्रम से अपनी शिचा का गम जारी रखा और इतनी ही आमदनी से बी॰ ए० पाम कर लिया। कुछ दिनों तक वे कोल्हापुर में पढ़े, फिर डेकन कालेज में और अन्त में वम्बई के एलिफस्टेन कालेज से बी० ए० की परीचा पास की। इस सफलता के बाद इनकी २०) रुपये माहवार की छात्र-वृत्ति सरकार की और से मिलने लगी। गोपाल बढ़े तेज विद्यार्थी थे। गणित में इनकी बढ़ी प्रगति थी। पता नहीं क्या वात है कि चितपावन बाह्मणों में गणित के कई महान विद्वान निकते जैसे तिलक, परांजपे आदि।

सौमाग्य से गोखले को ३४) रुपये मासिक की एक नौकरी मिल गई। न्यू इड्जालिश हाई स्कूल में वे सहायक ऋष्यापक नियुक्त हुए। उस समय इस आमदनी को ही इन्होंन बहुत वड़ी रक्षम सममा और उसका श्रव्हा खासा भाग अपने उदार भाई को नियमित रूप से भेजने लगे। गोपाल की पढ़ाई के कारण गोविन्द काफी क्षजदार हो गये थे।

अस्तु, यह स्कूल हेकन एजूकेशनल सोसायटी के अन्तगत था। यह सस्था तिलक तथा आगरकर के प्रयत्न से खुली था। इसका उद्देश्य था शिचा का प्रचार और इस कार्य के लिये वह केवल शिचा प्रचार के प्रेमी साधु अध्यापकों की टोली रखना चाहती थी। शिचा प्रचार का इस प्रकार का व्रत लेने वाला हरेक अध्यापक २५ वर्ष तक सस्था में काम करने को प्रतिज्ञा करता था तथा केवल ७४) रुपये मासिक युन्त उसे स्वीकार करनी पड़ती। देश तथा शिचा प्रेम की मावना से भरे हुए

गोखले को यह कार्य बड़ा पसन्द आया और इनके अनुरोध पर इनके बड़े भाई गोविन्द ने धन का मोह छोड़ कर गोपाल को अपना त्रत पूरा करने की आज्ञा दे दी। वास्तव में गोपाल का वहा भाई ऐसा छादर्श बन्धु आजकल के जमाने में बिरला हो मिलता है। गोखले इसी इङ्गलिश स्कूल में काम करते रहे। कुछ ही वर्षों में यह स्कूल फर्ग्यू सन कालेज हो गया और भारत की सेवा करने वाले बढ़े बड़े मपूत यहाँ से पढ़ कर निकले। इसी संस्था में श्रध्यापन कार्य करते समय गोपाल का परिचय तत्कालीन सबसे प्रसिद्ध भारतीय, बम्बई हाईकोटे के जज महादेव गोविन्द रानाडे से हुआ। रानाडे से गोपाल की प्रतिमा छिपी न रह सकी श्रीर उन्होंने इन्हे श्रपना शिष्य बना लिया। गोपाल को एक महान पुरुष का सरक्या और आश्रय पाप्त हो गया। जो शिचा गीखले को रानाडे से प्राप्त हुई वह उनकी भावी देश सेवा में बड़ी सहायक हुई। हर बुघवार को गुरू-शिष्य मिलते थे और शिष्य के सुपुर नये नये काम होते थे। वीमारी हो चाहे कोई भी जरूरी काम था पड़े, गोखले को गुरू का काम करना ही पड़ता था। रानाडे ने गोपाल को तत्कालीन वम्बई की सबसे प्रभावशाली सत्था "सार्वजनिक समा" का एक मन्त्री बना लिया। काम लेने में रानाडे इतने कठोर थे कि कहा करते थे कि ब्वर तो दवा से भाग सकता है पर एक दिन की हानि पूरी नहीं हो सकतीं। रानाडे के महान् व्यक्तित्व ने गोखले की ऐसे साँचों में ढाल दिया था कि आगे चलकर सन् १८८६-६१ के बीच में जब तिलक तथा आगरकर का मगड़ा हो गया और तिलक्जी हेकन एजुकेशनल सोसायटी से पृथक् हो गये तो गोखले के परिश्रम तथा प्रयत्न से ही फ्रम्यूसन कालेज की रचा हो सकी। तिलक इस कालेज में गणित के प्रधान श्राच्यापक थे। उनके मित्र नामजोशी संस्था के लिये पैसा इकट्टा

करके लाते थे। इन दोनों के एक साथ त्यागपत्र से विषम स्थिति चत्पन्न हो गई थी। पर इन दो महार्थियों के काम को परिश्रमी गोखले ने बरी खूबसूरती के साथ इकेले ही सम्हाल लिया।

किन्तु इस घटना से गोखले के राजनैतिक जीवन को गहरा धका पहुँचा। तिलक का महत्व, उनको उपवादिता, मराठा जाति पर इनका प्रभाव यह सब कुछ गोखलें के प्रतिकृत हो उठा। रानाडे नम विचार के नेता थे। गोखले ने उनसे राजनीतिक नर्मी सीखी थी। तिलक का "केसरी" ऐसे नर्म विचार वालों की खिल्ली उहाने से बाज नहीं आता था। दुर्भीग्य से गोखले की सामाजिक सुधार-वृत्ति भी उनके प्रतिकूल प्रमाणित हुई। वे श्रक्तोद्धार, बाल-विवाह-विरोध श्रादि के समथक थे। घोर सनातनी महाराष्ट्र ब्राह्मणों के लिये यह श्रमहा था। इसके श्रतिरिक्त श्रपनी पत्नी की श्रमाध्य बीमारी के कारण परिवार वालों के आप्रह पर इन्होंने एक परनी के जीवित रहते दूसरा विवाह कर लिया था। यह कार्य इनके लिये बड़ा हानिकर साबित हुआ। सारा महाराष्ट्र इनका विरोधी हो उठा। गोखले महाराष्ट्र के नेता बनने का सब श्रवसर खा वैठे। पर, इससे भारत का ही कल्याण हुआ। वे भारत के नेता वन वैठे। यह अवश्य है कि यदि गोखते तथा तिलक का राजनैतिक मेल रहता वो देश का श्रिधक कल्याण होता। फिर भी, गोखले की राजनीति ने जिन महापुरुषों को प्रभावित किया उनमें महात्मा गाधी मुख्य हैं। गांधी जी गोखले को अपना राजनैतिक गुरू मानते थे। गाधी पर गोखले का इतना प्रभाव था कि यदि वे चाहते तो उनको अपनी 'भारत सेवक समिति'

का श्रामरण सदस्य बना लेते। राजनीति में इनका प्रथम प्रवेश सन् १८६० में हुआ। इस वर्ष काग्रेस के श्राधवेशन में इन्होंने नमक कर को घटाने के प्रस्ताव पर यहा सुन्दर माषण दिया था। १८६२ में कामें स के अधिवेशन में सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक भारतीय लिये जाने के पत्त में इनका यही विद्वत्तापूर्ण माषण हुआ था। १८६६ में वे वेलवी कमीशन के सामने मारत सरकार के वजट पर गवाही देने गये थे और बड़े परिश्रम के साथ सरकारी आय-व्यय के ऑकडों का अध्ययन कर, इन्होंने यह प्रमाणित कर दिया था कि आमदनी से कहीं च्यादा खर्च हो रहा है और सरकारी बजट का रवैया ठीक नहीं है। सरकार के बजट पर गोखले प्रतिवर्ष कडी आनवीन करते रहे और इनकी मृत्यु के वाद, वर्षो तक, इनके समान परिश्रम कर, इस विषय में छानबीन करने वाला पैदा न हुआ।

विलायत यात्रा ने गोखले क हिंदिकोण को न्यापक कर दिया था। श्रीर श्रम ने महाराष्ट्र के उद्धार का सपना देखना छोड कर भारत के उद्धार के लिये कृत सकल्प होगये। १८६६ में वे बम्बई का न्यवस्थापक सभा के सदस्य चुने गये। उनके विद्वतापूण न्याख्यानों तथा प्रजापत्त के कार्यों की देश में कीर्ति फैल गयी श्रीर कमश समूचे भारत को श्रांखें इस पंडित राजनातिज्ञ की श्रीर उठने लगी। गोखले की श्रद्भुत वाक्पदुता तथा न्याख्यान शिक्त ने इनके श्रोताश्रों पर ऐसा जादू डाल रखा था कि सभी इनका न्याख्यान सुनने के लिये लालायित रहते। कहते तो यही हैं कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में तीन ही महान न्याख्याता थे—श्रोमती वेसेंट, गोखले तथा मदनमोहन मालवीय। इंक्नलैंड में इस जोड का कोई न्याख्याता न था।

सन् १८०२ में गोखले सर फीरोजशाह मेहता के स्थान पर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्य चुने गये। मरने तक वे इसक सदस्य बने रहे और १३ वर्ष की अपनी इस मेंबरी में इन्होंने बड़ा काम किया। इन्हीं के प्रयत्न से १६०६ में नमकं कर पहुतघरा दिया गया। भारतीय सेना में श्रक्तसरों की तनख्वाहें ठीक ढरें पर धागयीं। मनमाना कर लगाने की सरकारो नीति समाप्त कर करमार नियमित किया गया। लार्ड कर्ज न ऐसे स्वतन्न हिक्टेटर वाइसराय को भी इस विकट राजनीतिज्ञ का लोहा मानना पहा। भारत सरकार को प्रवासी भारतीयों की समस्या में कांच लेनी पड़ी। कुली प्रथा वन्द करनी पड़ी। दिल्ला श्रिक्तका के सत्याप्रह आन्दोलन के समय गोखले वहाँ भी गये। श्रीर गांधीजी से यहीं इनकी मुलाकात हुई। गांधीजी को गोखले से वड़ी सहायता मिली। सन् १६०८ के मिन्टो-मार्ले सुधार में भी गोखले का बहुत वड़ा हाथ था। श्रीर सर्वोपिर, गरीबी में पले इस महापुरुष ने गरीब मारतीयों की पुकार को पहली बार लंदन तक पहुँचा दिया। वग-भग के समय गोखले ने श्रथक परिश्रम किया था श्रीर तब तक चैन नहीं लिया जब तक वह प्रस्ताव रह नहीं होगया।

इनके जीवन का सबसे वहा रचनात्मक काय था 'सर्वेन्टस आव इ डिया सोसायटी' की रचना। इन्होंने यह देख लिया था कि भारत को ऐसे निरपृह तथा लगन के साथ काम करने वालों की जरूरत है जो केवल अपना खर्च भर लेकर अपना समूचा समय देश की सेवा में बितायें। आज इस सध्या के अन्तर्गत सैकड़ों विद्वान तथा त्यागी भारतीय देश में चारों और फैज़ कर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज इस संस्था के सभापित प्रसिद्ध लोकसेवक प० हृदयनाय कुजरू हैं। डा० इक्जवाल नारायण गुद्दे आदि भी इसी सस्था के आमरण सदस्य हैं। इस भारत सेवक समिति की स्थापना सन् १६०५ में हुई थी।

श्राज की राजनैतिक जागृति के युग में गोखते का महत्व समभता कठिन है। राज्य के निर्माताओं की टोली हरेक युग मे अपने समय की आवश्यकता के श्रनुसार श्रपना कत्त व्य पूरा करती है तथा चली जाती है। उसका लेखा जोखा मिलाना असम्भव है एक छोटे से लेख में किसो महापुरुष का चरित्र चित्रित कर यह समम सकना कठिन है कि उसने कितना तथा क्या काम किया। पर भारतीय इतिहास साची है कि १६ फरवरी, १६१४ को गोखले की मृत्यु से हमारा कितना बड़ा तथा सच्चा सेवक उठ गया। यदि गोखले को मस्तिष्क का काम अत्यधिक न करना पडता और वे उन्निद्र रोग तथा मधुमेह से पीड़ित न होते और उन्हें काफो विश्वाम मिलता तो वे अवश्य दीर्घायु होते।



## राइट ऑनरेबुल बो० श्रानिवास शास्त्री

फरवरी १६४५ में भारत के प्रमुख व्यवसायिकों का एक प्रतिनिधि-आरहे लिया गया हुआ। था। इस मडल के एक प्रमुख सदस्य लाला राम रतन गुप्त, एम० एल० ए० (केन्द्राय ने हमें वतलाया था कि "आरहे लिया निवासी अप्रे ज तथा यूरोपियन भारतियों को जगली सममा करते थे। पर जब कुछ वर्ष पूर्व भारत से श्रीनिवास शास्त्रों नामक व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो उसकी बुंदिमता, पाडित्य तथा अद्भुत व्याख्यान-शांक देखकर वे दग रह गये। वे सोचने लगे कि क्या भारतीय ऐसे ही विद्वान और योग्य होते हैं।"

वास्तव में श्री श्रीनिवास शास्त्री ऐसे ही योग्य व्यक्ति हैं। प्रवासी भारतियों के हितों की रक्ता के लिये ख्रथक परिश्रम करने वाले इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा जारू है कि शत्रु से शत्रु भी इनका लोहा सान लेता है। द्विण अफिका में, अभी कुछ वर्ष पूर्व आप भारत सरकार की और मे एजेंन्ट जनरल नियुक्त हुए थे। इस पद पर रह कर इन्होंने वहाँ के सभी भारत-विरोधियों का मन मोह लिया था और इनके अथक परिश्रम के कारण ही वहाँ के भारतीयों की समस्या अधिक गमेर रूप न धारण कर सकी। इनकी सादगी ही उनका सबसे बड़ा गुण था। कहते हैं कि एक बार जहाज पर यात्रा करते समय जब एक अभे ज को मालूम हुआ कि यह व्यक्ति न तो सिगरेट पीता है, न शराब, न नाथ देखना है, न नाचता है, सिनेमा थियेटर का शोक नहीं और ताश भी नहीं खेलता तो उसे बड़ा आश्चये हुआ और उसने शास्त्री जी से कहा कि "तुम्हारा जीना वेकार है, तुम तो समुद्र में इत कर प्राण दे दो तो अच्छा है।"

पर, भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति ऐसी ही सीघी साधी सबीयत की नसीइत देती है। उसकी सभ्यता में जिसने सादगी न सीखा, उसका जन्म वृथा है। शास्त्री के प्रवत्त से प्रवत्त शत्र भा उनके चरित्रवत्त का लोहा मानते थे। यह सभी जानते हैं कि शास्त्री कट्टर वैद्याव तथा सनातनी ब्राह्मण थे पर उनका हिंदिकीण व्यापक था और वे समय की गति के अनुसार समाज का निर्माण और नियंत्रण स्वीकार करते थे। वे आदशं के पुजारी थे। श्रीर आदशं परं चलना जानते थे। स्वतम राजनीतिक नेता होते हुए भी गांधी या तिलक की प्रशंसा करने से वे विमुख न हुए। '

शास्त्रीजी गांधीजी से उम्र में केवल दस दिन बड़े थे। इनका जन्म सन् १८६६ में २४ सितम्बर को हुआ था। मद्रास में ही शिज्ञा समाप्त कर वे एक स्कूल के प्रधानाष्थापक हो गये। यर, इनकी प्रतिभा की सुगांध चहुर नायक गोखले तक पहुँची।

गोखले श्रपने स्थान पर एक प्रतिभाशाली तथा सुयोग्य उत्तराधिकारी के लिये व्याकुल थे। उन्होंने तुरत शास्त्री की श्रपना सहायक चुन लिया। गोखले के श्राप्रह से शास्त्री ने चनकी भारत सेवक समिति की सदस्यता स्त्रीकार कर ली श्रीर उनकी मृत्यु के बाद वही इस सस्था के सभापति तथा अध्यज्ञ चुने गये। इस महत्वपूर्ण पद पर बैठते ही उन पर बही भारी जिम्मेदारी था पड़ी। गोखले की गद्दी सम्हालना कोई हसी खेल न था पर अब यह कहना कठिन होगा कि भारत सेवक सिमिति के गोखले अधिक योग्य नता थे या शास्त्री । दोनों के राजनैतिक विचार समान थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रह कर आरत के भाग्य का निर्माण शास्त्री भी करना चाहते थे पर खन्तर केवल इतना ही था कि शास्त्री मे अपने विरोधियों के प्रति सहिएगुता स्यात् श्रधिक थी। गोखले का यश, उनकी वक्तरव शक्ति तथा भारत सरकार के बजट की धांजायाँ उड़ाने मे फैला था। लाड़-कजन से लोहा लेकर ने भारतमात्र के प्राण बन गये थे। १.१स्री का वारतिवक राजनैतिक विकास रौलट ऐक्ट के घोर विरोध से आरम्भ होता है। ज्याख्यान देने में इनकी योग्यता अपने राजनैतिक गुरु से अधिक थी। यह मनोरंजक बात है कि १८६६ में पैदा होने वाले दो महापुरुष, गाधी श्रीर शास्त्री गोखले को ही अपना राजनैतिक गुरु मानते हैं।

१६२१ में जन्दन के इम्पोरियल कांन्फ्रेस में वे भारत के प्रतिनिधि होकर गये थे। उस समय इनकी वक्तृता तथा विद्वता तथा सरल, मृदु स्वभाव ने सभी प्रतिनिधियों को आकर्षित कर लिया। यहीं पर दिल्ला श्राप्तिका में भारतीयों को समानाधिकार देने के प्रश्तं पर इनकी जनरल समद्स से छिड़ गयी थी श्रीर बास्तव में इसी समय से प्रवासी मारतीयों की सेवा का इनका असती कार्यक्रम शुरू होता है।

फिर क्या था । एक बार एक काम हाथ में लेकर पी छे हटना तो शाकों ने सोखा ही न था। घोर परिश्रम की परवाह न कर, अपने दुर्वल स्वास्थ्य की चिन्ता न कर, वे पूरी शक्ति से इस कार्य में जुट गये। कभी केनिया में भारतीयों की कठिनाई सुलकाते होते, कभी पूर्वी अफ्रिका में कभी टांगानायिका में तो कभी फिजी में, कभी द्विण अफ्रिका में तो कभी लका मे। अफ्रिका में इनकी अद्भुत सेवा के प्रति आदर प्रकट करने के लिये वहाँ इनकी स्मृति मे, भारतीय विद्यायियों के लिये शास्त्री कालेज की स्थापना हुई है और इसके लिये, उनके नाम पर, शीध हां तीन लाख क्षये इक्टा हो गये थे।

शास्त्री श्रपने समय में व्हिटश साम्राच्य में सबसे सम्मानित तथा श्राद्दित व्यक्तियों में से थे सम्राट्ने भी श्रपनी प्रिवी कौसिल का सदस्य बनाकर इनको उच्चतम श्राद्र प्रदान किया था। इसी पद के कारण इनको राइट श्रॉनरेबुल की उपाधि मिली। श्रत्यन्त मधुर श्रमें जी में भाषण देने की प्रतिमा के कारण इनका बड़ा नाम फैला।

प्रवासी भारतीयों की निरन्तर सेवा करते हुए भी शासी भारत की राजनीति से दूर न हुए। अवश्य वे यहाँ की दलवन्दा से दूर रहे। पर अपने मन्तव्य तथा विचार के अनुसार वे सदेव कार्य करते रहे। गांधोओं के सहयोग आन्दोलन या सत्याग्रह से उन्हें कभी सहानुभूति न रही पर जब कभी देश-सेवा का अधसर आया, वे कभी भी पीछे न रहे। १६३० में गोलमेज सम्सेलन की प्रारम्भिक बैठक से शरीक़ होकर वे बड़ी योग्यता के साय भारत के शासन सुधार के लिये लड़े थे। दितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को उनसे बड़ा बल प्राप्त हुआ था।

१७ अप्रैल १६४६ की रात्रि में यह महापुरुष संसार से चलवंसा।



## विरव वन्द्य गांधी

इस विषय में किसी को कोई सन्देह नहीं है कि आज
महात्मा गांधी ससार के सबसे गड़े महापुरुष है। उनके त्यागमय
जीवन तथा निर्विकार मन को देख कर सभी एक स्वर से कह
उठते हैं कि यह न्यक्ति विश्व-यन्धुत्व तथा विश्व प्रेम की
प्रांतमूति है। ईसा का मानव प्रेम, इष्ट्रण की पांवत्रता तथा
महस्मद की ईश्वर भक्ति सबका इनमें समन्वय हैं। घोर से घोर
अन्याय तथा अत्याचार को मन मे बिना विकार लाये सहन
करना, अपने शरीर को कष्ट देकर शत्रु को पीड़ा दने की बात
भी न सोचना तथा दुश्मन को भी दोस्त समम्भना, यही गांधी
सिद्धान्त है। गांधी ने बुद्ध की अहिंसा को चरम सीमा तक
पहुँचा दिया है और भगवान बुद्ध के जीवन-काल में या अशोक
के विशाल साम्राज्य में भी इस श्रहसा सिद्धान्त के उतने मानने

वाले नहीं रहे होंगे जितने श्राज गांधी के कारण हैं। उन्होंने श्रपने जीवन को इतना श्रिहिंसात्मक बना लिया है कि देश सात्र के पाप का प्रायश्चित श्रात्म-पीड़न तथा श्रात्म तपस्या द्वारा करते हैं। भारतवर्ष को "हरिजन" ( श्रक्तुतों के प्रति ) का प्यारा शब्द गांधी द्वार ही मिला है। उनके प्रति सवर्ण हिन्दू समाज में उपेचा तथा उदासीनता की मावना देख कर और इड़लेण्ड में होने वाले गोलमेज सम्मेलन के श्रवसर पर हिन्दू समाज के ही दो श्रङ्ग सवर्ण तथा श्रक्तुत समाज में मावी संघर्ष की सम्भावना देख कर गांधी जी ने श्रवशन कर दिया था श्रोर उनके श्रवशन से साग भारतवर्ष कॉप उठा था और सवर्ण हिन्दू समाज को साथा टेकना पड़ा श्रेर हरिजनों को राजनैतिक स्वत्व देना पड़ा। उस समय जो निर्णय हुश्रा था उसे पूना पैक्ट के नाम से पुकारते हैं।

किन्तु, इसके पहने भी, सन् १६२४ में गाधी जी २१ दिन का धनशन कर चुके हैं। यह निराहार त्रत हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये था। सन १६२० के असहयोग आन्दोलन की समाप्ति तथा खिलाफत आन्दोलन के अन्त होते ही देश भर में हिन्दू मुस्लिम दङ्गों की बाढ था गई और ऐसा प्रतीत होता था कि भारत की यह दो महान जातियाँ लढ़ कर नष्ट हो जावेंगी। गांधी जी ने अनशन त्रत कर इस पाप का प्रायश्चित अपने कपर ले लिया और उनके उस अनशन के फलस्त्रफप दिल्ली में हिन्दू मुस्लिम एकता के जो मूलमन्त्र तैयार हुए थे, यदि देश उसका पालन करे तो सभी साम्प्रदायिक सकट टल सकते हैं। प्रत्यचतः इस अनशन का कोई फल पाठकों को मले ही न दोख पढ़े पर आज हिन्दू मुस्लिम एकता पर जो चोर दिया जा रहा है, वह गांधी जी के त्रत के समय से उत्पन्न भावना के ही कारगा। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दो उपवास और किये हैं। लन् १६३६ में, गुजरात के राजकोट की रियासत ने प्रजा को यहुत से छाधिकार देने का वादा किया पर बाद में मुकर गई। गांधी जी को भी इस मामले में पडना पढा। रियामत अपनी जिद्द पर छाटी थी। फज़तः इन्होंने और कुछ न कर श्रामरण श्रनशन का सकल्प किया श्रीर उपवास करने लगे। इस वन ने ससार की विचलित कर दिया। वाइसराय महोदय को बीच में पहना पड़ा। मामला गांघी जी के ही पच्च में तय हुआ। आगाखां के महल में ही गांधी जी ने फरवरी, ४३ में २१ दिन का चपवास किया था। चन्होंने भारत मरकार से यह श्रनुरोध किया था कि सन् १६४२ की घटनाओं के लिये कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरावे हुए जो श्रभियोग सरकार ने लगाये हैं, **उनका खरडन करने का स्वतन्त्र श्राधकार गांधी जी को दिया** जावे। सरकार ने यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी खतः ढाक्टरों के मना करने पर भी गाधी जी ने उपवास किया और अपने श्रात्मवल से ही वे वच सके। सरकार से श्रनुरोध किया गया कि उन्हें छोड़ दिया जाय। पर वाइसराय ने ऐसा न किया। इस नीति के विरोध में वाइसराय की कौंसिल के दो भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया।

उनके लिये उपवास हमारे प्राचीन धर्म के अनुमार आहम-शुद्धि का एक उपाय है। चूंकि हरेक की आहमा एक है अतएव एक ही तपस्या से सब पर प्रभाव पड़ता है। गांधी जी के उपवासों का अपना निजी महत्व है। यद्यांप उस महत्व को न समक्त कर कुछ नेतसमम साधारण कार्य के लिये जिद्द करके भी अनशन कर बैठते हैं पर, ऐसा ज्ञतोपवास मनोविकार रहित अधिकारी व्यक्ति का ही कार्य है।

हम उत्पर लिख चुके हैं कि गांधी का सिद्धान्त है कठोर अहिंसा व्रत का पालन। इस व्रत का प्रथम चरण है सत्य की उपासना। मन वचन कर्म से सत्य का प्रतिपादन। सत्य का पुजारी व्यक्तित्व को सच्चाई में लिप्त कर देता है। उसके लिये मत्य ही जीवन है। ईश्वर श्रीर सत्य में कोई भेद नहीं रहत । गांधी जी, जिन्हें समूचा भारतवर्ष 'बापू' के प्यारे नाम से पुकारता है अपने जीवन को ही सत्य की खोज मानते हैं। वे श्रपने जीवन को सत्य के साथ श्रतुभव तथा प्रयोग का रूप धतलाते हैं श्रीर वास्तव में सत्य की यह तलाश ही उनका सबसे वड़ा महत्व है। श्रीमद्भगवद्गीता उनके जीवन का आधार है। इनके छात्म चरित्र को पढ़िये तो पता चलेगा कि यह व्यक्ति सत्य के पीछे कैसा दीवाना बना घूमा करता था तथा घूमा करता है। अपने सम्वर्क मे आने वाले हर एक व्यक्ति को इन्होंने सत्य मे रग डालना चाहा, यद्यपि इस विषय मे इन्हें सबसे बड़ी सफलता अपनी धर्मपतनी पर ही प्राप्त हुई । कस्तूरवा गांधी अपने समय मे भारत की सर्वश्रेष्ठ जादर्श महिला थीं। भारतीय नारी-श्री की उन्डवलतम प्रतीक थी। सन् १६४४ मे उनकी मृत्यु से गांधी का वामाझ ही नहीं कट गया, भारत की महिलाओं का गौरव मुकूट चितिज मे विलीन हो गया।

सत्य के पुजारी गांधी ने जीवन की कृत्रिमता, श्राचार विचार के पांध तथा नयी सभ्यता के विरुद्ध मृण्डा उठाया है। श्राज हम श्रीर श्राप एक श्रज्ञात सुख की खोज में पागल की तरह इस वैज्ञानिक सभ्यता के प्रवाह में बहे जा रहे हैं। सुख तो मिल नहीं रहा है, एक श्रजीब, श्रनोखी, महान पीड़ा हृदय के भीतर बसी हुई हमको खाये जा रही है। जीवन की श्रावश्यकता का पारावार नहीं। व्यवहार में श्राडम्बर का ठिकाना नहीं। कपिल, कणाद के इस शान्तिपूर्ण देश के निवासी यह भूल गये हैं कि—

"धैर्य्य यस्य पिता द्वमा च जननी आता मनः संयमः"

ऐसी मानसिक घुड़दौड़ में कृषि प्रधान भारत को श्राधिक पीड़ित होने से बचाने के लिये गाधी कल-कारखानों का धुँ आ-धक्कड़ के बजाय प्रामोद्योग, वस्त्र के लिये खहर तथा आत्म निर्भरता के लिये चर्ला का प्रचार कर रहे हैं। काम से विश्राम पाकर हमारे प्राम की खियाँ श्रापस में लड़ती हैं या न्यर्थ का बक्बास करती है। पुरुष परस्पर टीका टिप्पणी करते हैं। गाधी कहते हैं कि अवकाश के समय चर्ला चलाश्रो, समय का सदुपयोग होगा। धन भी मिलेगा, वस्त्र भी। देश के लिये ऐसा कौनसा उपयोगी काम है जिसे गाधी ने नहीं किया। श्रद्धतों तथा वृक्तित जातियों की सेवा के किये "हरिजन संघ" का देश भर में निर्माण कर इन्होंने जो काम किया है, वह एचाओं वर्षों कं प्रयत्न से न होगा। गो वश की रत्ता के लिये इन्हीं की प्रेरणा से स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज ने गो सेवासघ की स्थापना की थी जो बडा अच्छा कार्य कर रही है। खहर की विक्री तथा प्रचार के लिये ऋखिल भारतीय चर्जा सघ वडी सगठित तथा उपयुक्त संस्था है। गो इत्या रोकने के लिये व्याकुल गांधी ने अपना यज्ञोपवीत तब तक के लिये खतार दिया है जब तक वे भारत से गो हत्या न बन्द करा ले। कस्तूरबा गांधी की स्मृति में जो कस्तूरना कोष स्थापित हुआ है वह नारी जाति की हर प्रकार से सेवा करेगा। वाल-विवाह, बहु विवाह, विघवा विवाह न करना आदि के विरुद्ध गाधी ने सदैव प्रयत्न किया है और करते रहेंगे और सर्वोपिर मारत की स्वाधीनता तथा हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये इनसे बढ़ कर काम करने वाला देश में कोई नहीं है। हरेक महापुरुष के बहुत से विरोधी होते हैं। हरेक महान श्रात्मा के नित्य के कार्यों में अवगुण तथा दोप दीख पड़ता हैं । हम स्वय गांची जी के सभी सिद्धान्तों को अचरशः नहीं मानते।

उनके विरोधी उन्हें महात्मा न कह कर राजनीतिज्ञ कहते हैं। मुस्लिम लीग के नेता मि० जिल्ला को श्रपने विचारों से सहमत न करा सकने की उनकी श्रवमता को उनकी श्रात्म-शक्ति के अभाव का परिणाम बतलाते हैं, पर केवल टीका या टिप्पणी से महापुरुपों का चरित्र नहीं समका जा सकता। श्रालोचना सरल वस्तु है पर उससे भी सरल है कटु श्रालोचना। गाधी प्राचीन भारत तथा नये हिन्दुस्तान के समन्वय हैं। आज पच्चीस वर्षीं मे उन्होंने सदियों से सीये हुए देश को जगा कर स्वर्तन्त्रता के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। श्रव गांधी रहें या न रहें, भारत राजनैतिक तथा सामाजिक मृत्यु से वच गया। ससार में लेनिन, नेपोलियन, रूजवेल्ट, चर्विल, स्टालिन ऐमे महापुरुष अथवा हिटलर और मुसोलिनी ऐसे भ्रमित पर महान तेताओं के भाग्य में एक साथ चालीस करोड़ नर-नारियों का हृद्य प्राप्त करने का सौमाग्य कभी नहीं प्राप्त हुआ। सबके सिद्धान्तों में कमी या वेशी महसून हो सकती है पर प्रेम श्रीर श्रहिंसा, सत्य श्रीर तपस्या, सादगी श्रीर सदाचार के मूलमन्त्रों को कौन चुनौती दे सक्ता है। जब तक संवार मे सत्य जीवित रहेगा, गांघो जीवित रहेगे।

किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं को एक छोटे से निवन्ध में स्थान देना सम्भव नहीं है। प्रकृति के नियम तथा विधाता की कीड़ा उसे इतने घटना चक्रो से ते जाकर घुमाती हैं कि किसी भी एक बात को छोड़ जाने से क्रम बिगड़ जाता है छोर सब को जिखने से लेख पुस्तक बन जाता है। यहां कठिनाई गांधी जी के सम्बन्ध में है। फिर भी हम सन्तेप में उनकी जीवनी जिख रहे हैं।

पश्चिम भारत में, पोरबद्र नामक एक छोटीसी रियामत थी। इसी रियासत में गांधी के दादा, पिता, बड़े भाई क्रमशः प्रधान मत्री रह चुके थे। इसी वैश्य तथा वैष्ण्व परिवार में, २ अक्टूबर, सन १८६६ को मोहनदास का जन्म हुआ। जब इनकी सात वर्ष की उम्र हुई तो पिता कठियाबाड रियासत के राजकोट राज्य के प्रधान मत्री नियुक्त हुए। इस प्रकार गांधी जी का बचपन राजकोट में ही बीता। इनकी माता स्नेह तथा दया की मूर्ति थीं। उनकी सत्यनिष्ठा, साधना तथा ईश्वर मिक का गांधी जी पर बडा प्रभाव पड़ा था।

श्रस्तु, राजकोट पहुँचते ही गांधी की सगाई पक्षी हो गयी श्रीर १३ वर्ष की उम्र में ज्याह हो गया। यौवन की श्रांखे खुलते ही भोग विलास का आवेग सा आ गया और कुछ समय तक यही नशा चढ़ा रहा। पर, इस नशे के भीतर गांधी की महान श्रात्मा कराह रही थी, वे यह सोचा करते थे कि उनको ब्रह्मचर्य तथा सयम का जीवन विताना चाहिये और देश की सेवा करनी चाहिये। १७ वर्ष की उम्र होते ही वे कानून (वैरिस्टरी) पढ़ने के लिये इगलैंड भेजे गये। विलायत जाते समय माता ने शपथ ले लिया था कि वहाँ मानावार, पर खी सेवन तथा मदिरा का सेयन न करेगे। इस प्रतिज्ञा ने गांधी की बड़ी रज्ञा की। वे अपनी धाता से भूठ बोलने को तैयार न थे। अवएव हरेक विकार से बचते गये। गांधी जी असल में डाक्टरी पढ़ना चाहते थे। पर उनके पिता ने श्राज्ञा न दी। पर, इस चिकित्सा प्रेम के कारण ही वे आगे चलकर प्राकृतिक चिकित्सा के चद् नट विद्वान निकले और दाचिए अफ्रीका में अपनी इसी प्रणाली से प्लेग तक अच्छा किया।

श्रस्तु, जिस माता के प्रभाव से गांधी का इझलैंड प्रवास तिष्कलंक बीता, वह उन्हें स्वदेश वापस श्राने पर न मिली। प्रिय पुत्र को इगलैंड में ही छोड़कर वह चल बसी थीं। घर श्रव गांधी के लिये सूना हो गया था। चित्त द्वास था। पेट के लिये वकालत तो करनी ही थी। सबके सामने बोलने में शर्माने वाले इस युवक ने अपने पहले मुकदमें में ही घोर अयोग्यता का परिच्य दिया। बहस करने उठे तो जबान बन्द हो गयी। पैर कॉपने लगे। कुछ न बोल सके और अदालत से माफी मॉगकर घर भाग आये। कुछ दिन राजकोट में अपने भाई के पास रहने के बाद इनको एक काम मिल गया। एक धनी मारतीय फर्म ने विज्ञ्या अफ्रिका में अपने फर्म के मामले में पैरवी करने के लिये इनको वहाँ भेज दिया। इस प्रकार ईश्वर ने भारत के भावी नेता को तैयारी करने के लिये रास्ता तैयार कर दिया।

इस समय प्रवासी भारतीयों की बड़ी दुर्दशा थी। सन् १८६० में, नेटाल के अंग्रेज उपिनविशियों के खेठों पर काम करने के लिये भारत सरकार ने भारतीय कुली भेजे थे। इनमें ज्यादातर सयुक्त प्रान्त तथा बिहार और मदरास के हिन्दू थे। कुछ समय बाद यहाँ बम्बई और गुजरात के बहुत से मुसलमान व्यापारी जाकर बस गये थे। इस प्रकार दिल्ला अफिका में भारतीयों की काफी अच्छी सर्था थी पर नागरिक अधिकार किसी को नथा। सभी भारतीय कुली कहलाते थे। रग भेद तथा भारतीयों की यह दुर्दशा गांधी जी से न देखी गयी। वे सन् १८६३ में नेटाल की राजधानी दरबन पहुँचते ही इस विषय में किन लेने लगे। फलतः वे शीघ ही वहाँ के भारतीयों के लिये आवश्यक भी हो गये। मुक़दमें का काम खत्म हो जाने पर भी इनको वहाँ आप्रह पूर्वक रोक लिया गया। और वे "कुलियों" के वकील हो गये।

वस, सन् १८४ से ही गांधी जी का द्त्रिण र्श्वाफका का वह जीवन प्रारम्भ होता है जो तूफानों से भरा हुआ था तथा जिसमें २० वर्ष की जवानी खपाकर उन्होंने भारतीयों के स्वस्तों की रचा की थी। आज भी दिच्या अफिका मे भारतीय दिरोधी कानून बन रहे हैं पर उस समय परिस्थित बहुत ही खराब थी। गांधी पीटे तक गये, पर वे विचलित न हुए। मन् १म६६ मे जब दक्षिण श्रक्तिका की बोश्यर सरकार तथा विटिश सरकार से युद्ध हुआ, गाधी जी ने अप्रेजी मरकार का साथ दिया तया "भारतीय-चिकित्मा-सहायक सेना" के नेता वनकर जान जोखिम उठाकर बिटिश मरकार की संवा की। पर, इन युद्ध के बाद भारतायों को श्राधिकार वृद्धि के स्थान पर श्रीर मी सकटों का मामना करना पड़ा। गांधी जी दिच्छा श्रिफा के भारतीयों के लिये इगलैंड भी गये थे। उन्हें अफ्रिका छोडने के पूर्व ट्रांसवाल तथा जोहान्सवर्ग में काफ़ी दिनों तक रहना पड़ा था । स्वारध्य के विचार से वे भारत वापस आकर बम्बई मे वम जाना चाहते थे पर प्रवासो भारतीयों के लिये वनके हृदय में इतना स्थान था कि वे शीच घारा में उनकी नौका नहीं छोड़ना चाहते थे। एक पर एक समस्या आती ही जाती थी। सन् १६०२ में ट्रांसवाल की सरकार ने यह नियम बनाया कि एशिया प्रवासी सभी ट्रांसवाल प्रवासियों का वहाँ रहने का अधिकार रह कर दिया जाता है और जो लोग वहाँ वमने के इच्छुक हों, वे पुनः प्रार्थना पत्र भेजें श्रीर उस काराज पर श्रापनी सब उँगलियों की छाप लगावें। छाप लगाने का जो नियम कैदियों के लिये था, वही भारतीयों के लिये हो गया। इस अपमानजनक नियम से वहाँ के भारतीयों में आग फैल गयी। घोर आन्दोलन जारी हुआ। इसी नियम के विरुद्ध गाधी जी ने सत्यामह आन्दोलन चालू किया और पहली बार जेल भी हो श्राये। जो हो, यह नियम बना ही रहा। इसी सिलसिले में गांधी जी को सन् १६०६ मे दुवारा इगलैंड जाना पड़ा था। यह काला कानून जून, १६ ४ में रह किया गया था। श्रव गांधी जी के सामने एक श्रीर समस्या थी। ट्रांसवाल में मारतीय कुलियों को फी व्यक्ति थी छे ४४) क्या मरकारी कर देना पड़ता था। १६१२ में जब महामना गोखले दिल्एा श्रिफ्ति गये थे, वहाँ की सरकार ने इस कर को माफ कर देने का वादा किया था पर बाद में बहु मुकर गयी। फिर क्या था, गांधी ने दूसरा सत्यामह श्रान्दालन शुरू कर दिया। श्रन्त में १६१४ में दनके श्रान्दोलन को सफलता मिली श्रीर दिल्एा श्रिक्ता प्रवासी भारतीयों का बढ़ा कल्याण हो गया।

इसी समय महायुद्ध छिड़ गया। गाधी जी भारत तथा जिटेन की मैत्री के कट्टा समर्थक थे। वे इगलैंड गये और स्वय सेवक सेना में अपना नाम तिखा तिया। पर, स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इनको भारत वापस आना पड़ा। १६१४ में गोखले की मृत्यु के जरा पहले ही, वे भारत पहुँच गये थे। पर भारत में इनके पहुँचनं के पृवे इनका यश पहुँच चुका था और मारतीय समस्याओं के प्रति इनके भानी कल का अनुमान सन् १६१२ में प्रकाशित "हिन्द स्वराज्य" नामक इनकी पुस्तक से लग सकता था। प्रवासी भारतीयों की समस्या भी इन्हें नहीं भूली थी और उसका आन्दोलन भारत से ही जारी रखा। सन् १६१७ से कुजी प्रथा हो समाप्त हो गयी पर प्रवासी भरतीयों की समास्या समाप्त न हुई। गांवी जो के ही निर्देष से साधु सी० एफ० एन्ड्र ज (स्व०), प० बनारसोदास चतुर्वेदी प्रभृति उद्भट कार्यकर्ताओं ने प्रवासी भरतीय आन्दोलन जारी रखा और इससे प्रवासी भरतीयों का बड़ा कल्याण हुआ।

भारत में गांधी का जीवन भारतीय राजनीति का इतिहास मात्र है। हमारे जीवन के हरेक ऋग में वे इस प्रकार प्रवेश कर गये हैं कि भारतीय जीवन का कोई भी पहलू उनसे खाली नहीं है। सन् १६१५ में चम्पारन के मजदूरों के लिये सत्याप्रह

अन्दोलन तथा कैरा के श्रकाल पीड़ित किसानों के लगानवन्दी श्रान्दोलन से भारत में एक नयी घारा बह गयी। सत्य-श्रायह-श्रिहिंसा के इस नये शख से देश परिचित्त हो गया। चम्पारन तथा कैरा की सफलता लोगों के सामने थी। इसी समय रौलट ऐक्ट बना जिसके विरोध में, गांधी के ही कथनानुसार, सारे भारत में हड़ताल मनायी गयी। इसके बाद ही गांधी महम्दज्रली तथा शौकतञ्जली के साथ खिलाफत ज्ञान्दोलन में शरीक हो गये 'सन् (१६१६-२१)। उसी समय श्रमृतसर में जिल्यावाला बाग का भीषण हत्याकांड हुआ। इस घटना से श्रात्यनत दुखी होकर गाघी जी ने श्रापना कैसर हिन्द सेडल "सरकार को वापस कर दिया और अपने पत्र "यग इन्डिया" द्वारा सरकार की कदु आलोचना करने लगे। फिर तो असहयोग आन्दोलन शुरू हो गया श्रीर १६२२ में गांधी जी को जेल यात्रा करनी पडी। ४ फरवरी, १६२४ को गांधी जी छोड़े गये। सन् १६२६ में लाहौर वांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव घोषित कर दिया और तदनुसार आन्दोलन किया जाने लगा। सन् १६३० मे गांधी जी ने सत्यात्रह आन्दोलन शुरू किया। उस समय भारत की भावी शासन सुधार देने के लिये लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला था। तत्वालीन वाइसराय ने ६ मार्च, १६२१ को गांधी जी से सममौता कर लिया। इसे ही गाधा-इरावन पैक्ट कहते हैं। सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। देश व्यापी नमक तथा जगल क़ानून तोडने श्रादि का काम समाप्त हुआ। भारतीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप मे गांधी जी लद्न गये। वहाँ जनका बड़ा स्वागत हुआ और महात्मा ने सम्राट् से भी भेट की। पर, सन् १६३२ में भारत आने पर यह ोंकी राजनीतिक परिस्थिति ने नवीन आन्दोलन प्रारम्भ करने पर विवश किया।

जनवरी, १६३२ में पुनः जेल यात्रा हुई । प्र मई १६३३ को छोड़े गये।

सन् १६३७ के शासन विधान के अनुसार नवीन जुनाव में
११ में से ६ प्रान्तों में कांग्रेस का शासन प्रारम्भ हुआ। भारतीय
इतिहास के लिये यह महान घटना थी। पर सितम्बर, १६३६
में द्वितीय महायुद्ध छिड़ जान और उसमें बिना भारतीय
असेम्बलियों से पृछे, भारत को युद्ध में शामिल कर लिये जाने
से कांग्रेस मांत्रयों ने स्थागपत्र दे दिया और प्रान्तों में गवर्नरों
का निरंकुश शासन स्थापित हो गया। सत्याप्रह आन्दोलन पुनः
छिड़ा। अक्टूबर १६४० में फिर हजारों नर नारी जिल गये।
मार्च, मन् १६४२ में ब्रिटिश पार्लीमेट ने सर स्टाफर्ड क्रिप्स की
सममीता करने के लिये भारत मेजा पर क्रिप्स अस्ताव की
अपरिपूर्णता तथा मुसलिम लोग की साम्प्रदायिक नीति के
कारण क्रिप्स योजना असफल रही। सन् १६४२ में, = अगस्त
को देश ज्यापी गिरफ्तारियाँ हुई। इसका कारण था कांग्रेस का
"भारत छाड़ो" प्रस्ताव। गांधी जी पुनः गिरफ्तार हो गये।
६ मई, १६४४ को सरकार को इन्हें छोड़ना ही पडा।

इस समय तत्कालीन भारत के वाइसराय लार्ड वाबेल ने ब्रिटिश मित्रमहल की यह सममा दिया कि भारत बहुत जाग गया है और केवल जेल में ठूमने मे ही स्वराज्य की आंधी नहीं रक सकती। अतएव सममौते का उपाय करना चाहिये। जून, १६४४ में, वाइसराय ने शिमला में सर्व दल के नेताओं को बुलाया। गांधी जी सममौता करने को तैयार थे पर वाइसराय की शासन-परिषद मे मुसलिम लीग काम स के बरावर प्रतिनिधित्व चाहती थी; अतः सममौता न हो सका। कांमें स का दावा है और सत्य है कि वह देश के सभी समाज तथा धमें का प्रतिनिधित्व करती है वह देश को आजाद करना चाहती है। उसके सामने हिन्दू मुसलिम सवाल है भी नहीं आतः कंवल हिन्दू मुसलिम सवाल लेकर चलने वालों के माय उसकी नीति कैसे मेल या सकती है। भारत अयाड है, अविभावय है। गाधी जी इस वात की मनवाने के लिये सन् १६४४ में जिना माहब क दरवाजे तक भीय माँग आये पर असफल रहे।

सन् १६४% का शिमला सम्मेलन श्रासफल रहा। पर, वाइसराय ने केन्द्रीय व्यवस्थापक महासभा और प्रान्तीय व्यवस्थापक समास्रों के निर्वाचन की आज्ञा दे दी, गयनरों का निरकुश शासन समाप्त हुआ। मार्च १६४६ में भारत के ११ में से प्रान्तों में कांग्रेस का पुनः शासन हो गया। मुमलिम प्रान्त उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में भी कांग्रेस का शासन हुआ। केवल वगाल तथा सिन्ध में लीग का मत्रिमडल बना। पर सिन्ध में राष्ट्राय मुसलिम पत्त प्रवल हो उठा है। केन्द्रीय व्यवस्थापक महासमा में भी कांग्रेस का बहुमत हो गया।

कामें स की यह शक्ति तथा देशवासियों की स्वाधीनता का यह संकल्प दखकर ब्रिटेन का मजदूर सरकार भा समभ गया कि अब अधिक समय तक गांधी जी का वेरा नहीं रोका जा सकता। अन्तर्राष्ट्राय परिस्थिति ने भी व्रिटिश सरकार को भारत से समभीता करने के लिये मजबूर कर रखा है। अतएव प्रधान मन्त्रों ने भारत सिचव लार्ड पेथिक लारेन्स तथा दो अन्य मन्त्रों, सर स्टैफर्ड किप्स और मि० ए० वी० एतेक्जेन्डर को भारतीयों से मिलकर भारतीयों के इच्छानुकूल शासनिवधान बनाने का प्रबन्ध करने के लिये भारत भेजा। १६ मार्च, ४६ को यह मडल वायुयान से भारत आया। भाषा जी अप्रैल के पहले सप्ताह दिल्ली पहुँच गये और हरिजनों मे स्वच्छता उत्पन्न करने और इस्त्रान्सक अविश्वास

एताश करने के लिये वे दिल्ली के धनाड्यों की हवेली छोड़कर संगियों के मुहल्ले में ठहरे।

तीन महीने तक बिटिश मित्रयों ने मारतीय नेताओं से वातचीत की। मारत का भावी शासन-विधान बनाने के लिये एक विधान निर्मात्री परिषद की योजना कर दो, इस परिषद के के कार्य को सुचार करने के लिये तथा भारत के केन्द्रीय शासन को राष्ट्रीय बनाने के लिये महल ने मध्यकालीन सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया पर वाइसराय ने इस सरकार में मुसलिम लीग तथा कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के विषय में यह गुंजायश नहीं रखी कि कार्य स अपनी और से राष्ट्रीय मुसलिम भी भेज नके। इसके अतिरिक्त और भी कमजोरियाँ थी। अतएव कांग्रेस ने मध्यकालीन सरकार में शामिल होना अस्वीकार कर दिया।

विधान निर्मात्री परिषद् के भी विषय में कांग्रेस समाजनादी दल का कथन है कि उससे देश को वास्तिक स्वाधीनता न मिलेगी। कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस समाजनादी दल दिन प्रतिदिन शक्तिवान होता जा रहा है और भावी कांग्रेस का यही दल नेतृत्व करने वाला है, इस दल के मुख्य नेता आचार्य तरेन्द्रदेव, श्री जयप्रकाशनारायण, श्री सम्पूर्णानन्द, श्रीमती कमला देवी, श्री श्रच्युत पटवर्द्धन, श्री अशोक मेहता, श्री मेहरश्रली श्रादि हैं। यह दल कप्रवादी है, पूँजोपतियों का विरोधी, जमीदारी प्रथा का शत्रु तथा देश के उद्योग व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण चाहता है, गांधी जी ने विधान निर्मात्री परिषद् को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी ने भा इसे स्वीकार कर लिया। पर कांग्रेस समाजनादी दल इसका विरोध करता रहा। ६, तथा ७ जुलाई, १६४६ को बम्बई में श्रांखल मारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और श्री

जयप्रकाशनारीयण ने श्रनुरोध किया कि मित्रमहल की योजना श्रस्तीकार कर दी जावे पर गांधी जी उसे स्वीकार करने के पत्त में एक घटा बोले श्रीर उनके प्रभाव के कारण योजना की स्वीकार करने का प्रस्ताव, जिसे मौलाना श्रनुलकलाम श्राजाट ने पेश किया था, २०० पत्त तथा ३० जिपन्त से पास हो गया। गांधी जी ने यह स्वीकार किया है कि 'में श्रमी तक इस योजना के सम्बन्ध में स्वय प्रकाश नहीं देख पाया हू पर इसे श्रमी तो स्वीकार कर कार्योन्वित करना चाहिये तथा यह देखना चाहिये कि हम इससे श्रमना कितना कल्याण कर सकते हैं।"

गाधी जी चिरजीवी हों, भगवान उनका राष्ट्र का नेतृत्य करने के लिये १२% वर्ष की आयु दें। उनके कई महान् रचनास्मक कार्य—जैसे अखिल भारतीय चर्या संघ, कस्तूरमा स्मारक कोष, हरिजन सघ इत्यादि ही उनको अमर रयने के लिये पर्याप्त हैं। यह हो सकता है कि अब के युग में गांधी जी की राजनीति से अधिक उपनीति आवश्यक हो पर उनका महत्व, उनका सत्य तथा अहिंसा सदेव भारत की रचा करेगा।

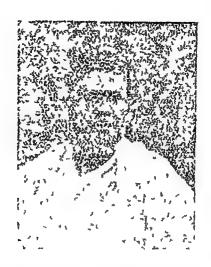

देशवन्धु चितरंजनदास

स्यागमूर्ति प० मोतीलाल नेहरू तथा देशवन्धु त्रितरजनदास
में बड़ी समानता थी। दोनों ही उच्चतम श्रेणी के वकील थे।
इस पेरो से दोनों ने ही ताखों की सम्पत्ति कमायो थी। दोनों
का जीवन बड़ा सुख और ऐश्वर्यमय था। पिता की सम्पत्ति
का दोनों में से किसी को सहारा नहीं मिला था और अपने ही
पैरों पर खड़े होकर, अपनी ही प्रतिमा से दोनों ने संसार में
सव कुछ प्राप्त किया था। असहयोग आन्दोलन के बाद दोनों
ने सुख-सन्यास ले लिया था और साधु-तपस्वी का जीवन
व्यतीत करने लगे थे। राजनैतिक विचार भी बहुत ही मिलतेजुलते थे। दास तथा नेहरू दोनों कौंसिलों में प्रवेश कर अडंगा
नीति से काम लेने के पन्तपाती थे और असहयोग आन्दोलन
में इनसे से किसी को पूरा विश्वास न था। मातीलालजी का

जन्म एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार में हुन्ता था। देशबन्धु ने भी बंगाल के एक बड़े क़ुलीन ब्रह्मसमाजी परिवार में जन्म लिया था।

पर, इनमें अन्तर भी महान था। नेहरू का जादू भरा व्यक्तित्व तथा शहंशाही दिमारा चित्तरंजनदास नहीं पा सके थे। उन्हें ताकिक शक्ति का वह विशालभरार नहीं मिला या जिसकी बदौलत नेहरू अपने विपिनयों की धिन्जयाँ उडा हालते थे। नेहरू धर्म के वातावरण से बहुत दूर थे, साहित्य तथा काव्य का केवल श्रानन्द लेना जानते थे, पत्रकार-जगत् में मालिक की तरह रुचि लेते थे पर चित्तरजनदास वड़ धामिक, कवि पत्रकार तथा साहित्य प्रेमी थे। यद्यि इन्होंने एक ब्रह्मसमाजी परिवार में जन्म लिया था तथा यूरोप की हवा या धाये थे पर विदेश यात्रा जहाँ अधिकांश को पश्चिमी रंग मे रग देती हैं वित्तरंजन पर उसका उल्टा असर पडा। भारत लौटकर, कुछ ही समय में जनका कोमल हृदय बगाल के वैष्णव धर्म में रत हो गया धौर इनकी घार्मिकता समय पाकर चढती ही गयी, घटी नहीं, सुकुमार हृदय चित्ररजन में साहित्य तथा काव्य के प्रति यङ्ग छात्ररिक थी श्रीर इनकी कविता वं विषय में यहाँ तक कहते हैं कि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बाद वही वंगाल के सब से बड़े कवि हो गये हैं। सन् १८६७ मे ही इनके दो काव्य छपे थे जिनमें "माला" ने अधिक ख्याति प्राप्ति की । इसके बाद इन्होंने बगाल साहित्य को कई रत्न पदान किये जैसे "किशोर किशोरी", "श्रन्तर्यामी", "सागर सगीत"। "श्रन्तर्यामी", में भगवान विष्णु की रपासना में विभीर कवि आन्तरिक निर्वाण प्राप्त कर लेता है। "सागर सगीत" इनकी स्फूट कविवाओं का संमह है तथा इनका सब से सुन्दर प्रथ है। इसका अप्रेजी अनुवाद भी इन्होंने स्वयं तथा अरविंद घोष के साथ मिल कर किया

या। काव्य तथा पत्रकार कला से इनका प्रेम अपने पिता से प्राप्त हुआ था। चितरजनदास के पिता आ मुवनमोहनदास अच्छे कवि, स्पीतज्ञ तथा पत्रकार थे। चित्तरंजन को पत्रकारी से बड़ी अनुरक्ति थी। सन् १६०६ में बंग-भंग आन्दोलन के पीड़ित युग में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र "बन्देमातरम्" के सम्पादकों में आप भी थे। कुछ वर्षो बाद स्वय अपने दो पत्र निकाले। एक तो भक्तिपूर्ण बगला मासिक पत्रिका "नारायण्" दूसरा अमे जी का प्रसिद्ध राष्ट्रीय दैनिक "फारवर्ष्ण"।

वितरंजन का जन्म ४ नवम्बर, १८७० को कलकता में श्रीमती निस्तारणी देवी के कोख से हुआ था। सन् १८६० मे प्रेसिडेंसी कालेज, कलकत्ता से बी० ए० की परीचा पास कर वे विलायत चले गये। विचार था इडियन सिविल सर्विस की परीक्ता में सांस्मलित होना। परीक्ता में बैठे पर फेल हो गये। श्रतएव वैरिस्टरी पास कर १८६२ में स्वदेश लौटे श्रीर कलकत्ता हाईकोटे में वकालत शुरू कर दी। पहले तो कई वर्ष तक बड़ी निराशा रही पर, जब वकालत चमकी तो ऐसी कि अपने समय में वे इस पेशे से सबसे खाधक रुपया पैदा करने वाले वकील थे। कहते हैं कि इनकी श्रीसतन वार्षिक श्रामदनी साढ़े सात लाख रुपये थी। पर इतनी वड़ी आमदनी करने वाले को बड़ी विपत्तियों का भो सामना करना पड़ चुका था। बुढ़ापे में इनके पिता श्री सुवनमोहनदास ने काफी कर्ज कर लिया था। इसके श्रलावा चितरजन के साथ सयुक्तरूप से, वे अपने एक मित्र के क़र्जी की जमानत कर चुके थे। परिस्थित कुछ ऐसी आई कि वह मित्र रापया न दे सका और १६०६ में चाप वेटे को दिवालिया बनना पडा। पर, समय पाकर चितरजन की श्रामदनी काफा हो गयी तो इन्होंने स्वय श्रदालत में दरख्वास्त दे कर दिवालियापन हटवा लिया ख्रौर ऋग की मीयाद जत्म

हो जाने पर भी पिता के कर्जे की पाई पाई। चुका दी। इनकी इस ईमानदारी से बंगाल ही नहीं, देश भर में उनका नाम फैल ग्या।

भले काम का भला नतीजा होता है। नेकनीयती हमेशा अन्छी चीज है। चितरजन के अभ्युद्य का समय आ गया था इसीलिये उनके विचार भी उन्नत होते जा रहे थे। १६०८ मे "वन्देमातरम्" पर मुकद्दमा चला। इसी साल पुलिस ने कलकत्ता के उपनगर मानिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना बरामद किया। ३६ बँगाली युवक गिरफ्तार किये गये श्रीर उन पर सम्राट् के विरुद्ध बगावत करने का खिभयोग लगाया गया। इन बांन्द्यों में छर्दावद घोष भी थे। ऐसे मामले में हाथ डालने की भी जल्दी किसी वकील की हिम्मत न होती। पर, चित्तरंजन ने मुक़हसे की पैरवी का भार अपने ऊपर लिया। यह मामला इतिहास में काफी प्रसिद्ध हो गया है। इसमें लगभग ४०० चीजें, जो वस से सम्बन्ध रखती थी, व्यदालत में पेश की गयी। ४००० दस्तावेज तथा २०० गवाह गुजरे। ''वन्देमातरम्'' तथा इस मुक्रइमे में दास की प्रतिभा फट पड़ी। लोग इस युवक वकील की जिरह करने की लियाकत व ताक़त तथा फौजदारी क़ानून की अनोखी जानकारी देख कर दग रह गये। अरविंद को वे निरपराध प्रमाणित कर पुलिस के दाँतों में से छुडा लाये। फिर क्या था, समूचे बगाल मे उनका नाम चमक उठा। भारतवर्ष में उनका ढिढोरा पिट गया। इस सफलता से घन की नहीं, यश की प्राप्ति हुई। फिर वो दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमों की ढेर लगने लगी। इसरॉव राज्य का उत्तराधिकार वाला मुकदमा भी इन्हीं के हाथों से हुआ।

किन्तु, राजनैतिक च्रेत्र में इन्होंने कई वर्ष बाद पैर बढाया। यद्यपि, १६०६ में ही वे काँगेंस के प्रतिनिधि रह चुके थे पर इस सस्था से इनका वास्तव में सबध १६१७ से स्थापित हुआ। सन् १६१५ में वंग साहित्य सम्मेलन के समापतित्व के बाद वे वंगाल प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन के १६१७ के श्रिधवेशन के लिये सभापति चुने गये थे। यह सम्मेलन कार्य स के ही श्रन्तर्गत था। अतएव कांग्रेस से इनकी घनिष्टता बढ़ी। १६१६ में कांग्रेस में गर्म और नर्म दत्त का मगड़ा उठ खड़ा हुआ। चितरंजन गर्म दल के थे। सन् १६१८ के कामें स के दिल्ली अधिवेशन में इन्हीं के प्रयत्न से प्रान्तीय स्त्र-शासन की माँग का प्रस्ताव पास हुआ। श्रीमती वेसेंट ऐसी प्रतिभाशालिनी महिला चस समय इनके विरोधी दल की नेता थीं। इसके बाद ही भारत रहा क्रानून या रौकट ऐक्ट पास हुन्ना श्रीर वाइसराय ने उसकी स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, उसके विरोध के आ दोलन में चित्तरंजन अगुआ थे। अमृतमर कांड की जॉच के लिये जो समिति बनायी गयी थी, उसके आप भी सदस्य थे श्रीर इसी समिति के काम के सिक्त सिले में इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई।

असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव जब गाधी जी ने कांग्रेस में रखा तो दास ने उसका विरोध किया। अन्त में गांधी जी के सममाने पर इन्होंने नागपुर अधिवेशन में उसे स्वीकार कर लिया। चित्तरजन का इस आन्दोलन को स्वोकार करना गांधी के लिये बगाल मात्र को अपना लेना था। गांधी जी ने स्वराज्य आन्दोलन के लिए एक करोड़ स्वयसेवक तथा एक करोड़ रुपये की माँग की। चित्तरजन इस काम में पूरी तरह से जुट गये। उन्होंने अपनी लाखों की कमाई वाली वकालत पर लात मर दी और देश के लिये फकीर हो गये। यही नहीं, अपनी समूची सम्पत्त औरतों के लिये अस्पताल खोलने के लिये दान कर दी। इस महान त्याग से ही भारत ने एक स्वर से इनको 'देश वन्धु' की उपाधि से विभूपित किया।

श्रसहयोग श्रोन्दोलन के सिलिमिले में देशबन्धु सकुडुन्त्र गिरफ्तार कर लिये गये श्रीर इन्हें छ महीने की सचा हुई। जुलाई, १६२२ में जेल से छूट कर आते ही आपने कौंसिल प्रवेश आन्दोलन शुरू कर दिया। इसा वर्ष गया कांग्रेस के श्रिधिवेशन में श्राप सभापति वने थे। गया में इनका चड़ा शानदार स्वागत हुआ था किन्तु इस अधिवेशन में इन्हें कींसिल प्रवेश का प्रस्ताव पास कराने में सफलता न मिली। स्वराज्य पार्टी की रचना गया कांग्रेस र्षाधवेशन के समय मे ही हुई। १६२३ में स्वराज्य पार्टी को कौंसिल प्रवेश की श्राज्ञा मिल गयी। बहुत कम समय होने पर भी देशबन्धु ने जमकर चुनाव की लड़ाई लड़ी और बगाल कौसिल में अन्य दल वालों को तुलना में इनकी सख्या सबसे अधिक पहुँची। सरकार ने इनसे मित्रमंडल बनाने की कहा पर इन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब वजट पास करने का समय आया तो इन्होंने संत्रियों का वेतन ही पास न होने दिया। मध्यप्रान्त की तरह बगाल मे भी शासन प्रणाली उक गयी। वैधानिक सकट आ गया। १६२४ मे नये म्युनिसिपल ऐक्ट के अनुसार जब कलकता कार्पीरेशन का चुनाव हुआ तो स्वराज्य पार्टी का अत्यधिक बहुमत हो गया। देशवन्धु उसके प्रथम मेयर चुने गये। १६२४ में वे दुबारा इस पद पर चुने गये। श्रापने अपने शासन-काल में ही श्री सुभाषचन्द्र बोस को एक्जोक्यूटिव अफसर नियुक्त किया था।

देशबन्धु की चतुमुंखी राजनैतिक किया-शीलता का यहाँ पर वर्षान करना कठिन है। प्रान्त तथा देश के हरेक सत्कार्य में उनका हाथ था। शासन सुघार योजना पर विचार करने चाले कमीशन के सामने गवाही देने से लेकर तारवेशवर के मठाधीश के विरुद्ध श्रान्दोलन करने के काम में भी ये आगे रहते। इनके दो लेफ्टेनेंट थे—श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा श्री जे॰ एम॰ सेन गुप्त। दोनों ही बढ़े प्रतिभाशाली तथा देशभक्त कार्यकर्ता थे। देशबन्धु को इनसे बड़ी सहायता मिलती थी। दुर्भाग्यवश, देशबन्धु के मरते ही इन दो महारथियों में मगडा हो गया। जिसका परिणाम बगाल तथा कांग्रेस मात्र के लिये दुरा हुआ। श्रम न तो गुरू ही इस दुनियाँ में है श्रीर न उनके दोनों प्रमुख चेले। सुभाष तो द्वितीय महायुद्ध के समय भागकर मित्र राष्ट्रों के विरोधियों से मिल गये थे श्रीर जापान सरकार से मिल कर इन्होंने स्वतन्त्र भारतीय सरकार नथा सेना दोनों सगठित की थी। जापान के पराभव के साथ उनका वह सब स्वप्त भग हो गया श्रीर वे स्वयं भी श्रमास्त १६४४ में इवाई जहाज के गिरन से चोट खाकर मर गये। पर, श्रमी भी लोगों को उनकी मृत्यु में सन्देह है। मगवान करे, वे जीवित हों।

वगाल में क्रान्तिकारी छान्दोलन की वृद्धि तथा सन् १६२४ में सैकड़ों की गिरफ़्तारी की धूम मच गई। उस समय बंगाल तथा भारत सरकार का यह ज्याल था कि सी० छार० दास क्रांतिकारियों के समर्थक हैं पर देशबन्धु ने बार बार कहा था कि वे हिंसा तथा हिंसात्मक छान्दोलन के कहूर विरोधी हैं।

धपने राजनैतिक यश तथा पद की उच्चतम शिक्ता पर बैठे हुए ही इस देशबन्धु ने थोडे दिनों की बीमारी मैं ही, केवल ४५ वर्ष की उम्र में, १६ जून, १६२५ को संसार से प्रस्थान कर दिया। मृत्यु दार्जिलिंग में हुई थी और जब शव कलकत्ते लाया गया तथा धर्यों का जलूस निकला तो कम से कम तीन लाख आदमी शामिल थे। इस दो मील लम्बे जलूस में सबसे आगे थे महात्मा गांधी।



## डा॰ सर तेजबहादुर सप्रू

श्री श्रीनिवास शास्त्री के श्रातिरिक्त भारत में विटिश सम्राट् के एक और पिवी कौसिलर हैं। वे हैं डा॰ सर तेजबहादुर समू संयुक्तप्रान्त में सर्विषय व्यक्ति पं॰ जवाहरलाल नेहरू हैं पर सबसे श्रीधक श्रादरित व्यक्ति सर तेज ही हैं। यह कहना भी श्रातिशयोक्ति न होगा कि इस समय यदि कोई व्यक्ति विटिश सरकार तथा भारतीय जनता का समान रूप से विश्वासपात्र हैं तो वह सर तेज ही हैं। श्राज उन्हें यह पद ध्रुव, श्रावचल रूप से, श्रपने विचार के श्रनुसार राष्ट्र सेवा करने से ही प्राप्त हुआ है।

गाधी युग में किसी नर्मविचार के व्यक्ति का, उदार दल अर्थात् लिवरल पर्टी के किसी नेता का इतना उच्च पद पाना एक इतनी बड़ी बात है जिसे सब लीग भली प्रकार समम भी न सकेंगे क्योंकि आज हम हरेक का महत्व अपनी प्रवृत्ति के तराज पर ही तौल कर आंकते हैं। पर वास्तव में यह एक वड़ा

मारी दोष है। भारतीय सभ्यता गुरु जनों का आदर करना मिखलाती है। उनके विचारों को तौल कर तथा अपने से भिन्न पार्ग पर देखकर अनादर करना नहीं बतलाती। कांग्रेस आन्दो-लन के कारण थोडी सी असिह्जणुता हम में अवश्य आ गई है और हम अपने महापुरुषों की मर्यादा स्वयं ही घटाने लग गये हैं। यही बात सर तेज के साथ भी लागू होती है। कांग्रेस से विचार न मिलते के कारण उनको बही गालियाँ सुननी पडी हैं। उतको बड़ी कट आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है तथा जनता का कोप भाजन भी बनना पड़ा है। पर, वे अपने निर्दिष्ट मार्ग पर अविचल चलतें ही रहे। जब कभी उनको धवसर मिला, उन्होंने सदैव भारत तथा ब्रिटिश सरकार श्रीर जनता में मैत्री और सद्भाव पैदा करने की कोशिश को। राजनैतिक गुत्थी सुलमाने का प्रयास किया। अपनी उच्चतम क्रानूनी योग्तता के कारण वैधानिक विषया मे उनकी वड़ी गति है। इसी गति के बल पर ने बराबर भारतीय वैधानिक संकट को दूर करने की चेष्टा करते रहे। किन्तु, यह कहना अनुचित न होगा कि किसी न किसी पन्न की नासममी के कार्ण उनको सफलता कम ही मिली। कभी सरकार ने न सुना, कभी कांग्रे स ने, कभी मुखलिम लीग ने । प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सन्मेलन मे अनवरत परिश्रम करने के वाद और लगातार १६२६-१६३४ के भीतर इझलेंड श्रीर भारत का दौरा कर लल्दन दिल्ली एक कर देने के बाद भी उन्हें १९३४ का दोषपूर्ण भारताय शासन विधान देखकर दुखी हो जाना स्वाभाविक है। हरिजनों के प्रश्न को लेकर महात्मा गांघी के अनशन के समय काफी भाग-दौड़ कर जब पूना पैक्ट बना उसके बाद भी अम्वेदकर पार्टी को हिन्दुओं तथा हरिजनों में मतभेद कराते देखकर यदि वे पीदित हुए हों तो क्या श्रारचर्य है। गांधीजी ने राजकोट के

मामले में श्रनशन किया। समू को वाइसराय का द्वार तक खटखटाना पड़ा। १६३६ में काम स मित्रमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया तथा वैधानिक सकट उपस्थित हो गया। समू विचारें समभौता कराने का विफल प्रयत्न करके हार गये। सन् १६४२ में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की यात्रा के समय राजनैतिक जिच दूर करने का प्रवल प्रयास करने वालों में सप्रू अप्रतम थे। महात्मा गांधी जिन्ना के द्रवाजे पर बारबार जाकर भी जय १६४४ में हिन्दू मुसलिम समस्या को न सुलमा सके तथा पाकिस्तान की समस्या न हल कर सके तो समू ने यह कार्य अपने ऊपर लिया श्रीर त्राठ महीने परिश्रम कर सप्नू कमेटी ने जो सुन्दर हल निकाला है, उसे लीग द्वारा उकराये जाते देखकर उनका जी दुखी हो जावे तो भी कोई आश्चर्य की वात नहीं है। गोखले ने श्रपने जीवन में एक वड़ी भारी राजनैतिक भूल की थी कि, लोगों के कहने पर वम्बई के प्लेग के जमाने में प्रान्तीय सरकार पर कई निराधार आद्तेप किये थे। उन्होंने उसके लिये निस्सकीच होकर प्रान्तीय सरकार से चमा याचना कर ली। गाधीजी ने प्रथम असहयोग आन्दोलन के समय, चौरीचौरा की हिंसात्मक घटना के बाद, अपनी भूल स्वीकार कर जनता से माफी माँगी थी पर सर तेज ने जीवन भर हरेक विरोधी पन से एक दूसरे की श्रोर से चमा याचना कर राजनैतिक एकता की भीख माँगी, पर किसी ने न दी। हमें तो सर तेज के साथ वड़ी सहानुभूति होती है। वे यदि राजनीति से एक दम मुँह मोड़कर केवल श्रपने वकालत के पेशे की ओर व्यान देते तो बहुत रुपया पैदा करते। इस समय भारत में उनकी टक्कर के वकील विरते ही मिलेंगे। सर नीलरतन सरकार की मृत्यु के बाद तेज ऐसा पंडित वकील रह ही नहीं गया है। पर, राजनीति उनका अधिक समय भी लेती है, धन भी, यश भी। श्रीर देती है

केवल निराशा। शायद इस उथल पुथल के युग में सर तेज

ऐसे शान्ति सेवी की आवश्यकता ही नहीं है। इनका जन्म ६ दिसम्बर, सन् १८७४ को एक कुलीन काश्मीरी बाह्यण परिचार में हुआ था। इनका बाल काल तथा विद्यार्थी जीवन आगरा में ही बीता । क्रानून की वचतम बिमी ( एल-एल॰ डी॰ ) के अतिरिक्त इन्होंने एम॰ ए॰ भी पास किया है। १८६६ से वकालत शुरू की और प्रयाग में ही बस गये। इसी वर्ष वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट होगये। इनकी योग्यता के कारण शीव ही इस हाईकोर्ट के प्रथम श्रेणी के वकीलों में इनकी गणना होने लगी और इस पेशे से इन्होंने यश श्रौर घन दोनों ही कमाया।

किन्तु, देश सेवा के प्रेम ने इन्हें राजनीति की ओर भी ,खींच तिया था। सन् १६०७ से १६१८ तक वे बराबर कांग्रेस <sup>१</sup>की सेवा करते रहे और उस समय उनकी गणना उम विचार वालों में होती थी। महात्मा गांधी का असहयोग का प्रस्ताव पास होते ही वे कांत्रेस से पृथक् हो गये तथा फिर कभी उसकी गोद में न बैठे। पर कांग्रेस से पृथक् 'होने पर भी वे बराबर इसके शुभिवन्तक बने रहे और भारत के हितों की रचा के लिये कांत्रे स प्रयत्नों की सफलता चहते रहे।

सन् १६१३ से १६१६ तक वे हमारे प्रान्त की पुरानी व्यवस्था. पक सभा के सदस्य रहे तथा १६१६ से १६२० तक इम्पीरियल कौंसिल के सदस्य थे। उनकी इस सदस्यता के कार्यो की बड़ी प्रशासा है। भारतीय हित के प्रश्नों पर वे कभी चुप रहते ही न थे और सदैव बड़ी निर्भीकता के साथ अपना विचार प्रकट करते थे। इन्हीं दिनों मालवीयजी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये घोर परिश्रम कर रहे थे। उन्हें सर तेज से बड़ी सहायता सिली।

विगत प्रथम महायुद्ध के उपरान्त भारतीय शासन विधान
में परिवर्त्त न करने के लिये लाडे साउथबोरों की अध्यत्तता में
जो कमीशन विठाया गया था, उसके सदस्य सर तेन भी थे में
विधान सम्बन्धों एक दूसरी कमेटी, जिसे उसके अध्यत्त के
नाम पर सेलबोर्न कमेटी कहते हैं, के सम्मुख गवाही देने के
लिये भारतीय लिबरल फेडरेशन की ओर से, सन् १६१६ में
सर तेज की लंदन जाना पड़ा था। सन् १६२३ में वे अखिल
भारतीय लिबरल फेडरेशन के पूना अधिवेशन के समापति थे
तथा इसी वर्ष लदन में इम्पीरियल कांफों स में भारतीय प्रतिनिधि होकर गये थे। इस सम्मेलन में ही उन्होंने अपना यह
प्रसिद्ध वाक्य कहा था कि 'हम सभी ब्रिटिश साम्राव्य के
अन्तर्गत हैं और बराबरी का दावा करते हैं। हमको सम्राट् के
मोजनगृह से निकाल कर उनके अस्तबल में नहीं भेजा जा
सकता।"

सन् १६२१ २२ में आप लार्ड रीखिंग के जमाने में लॉ मेम्बर अर्थात् कानून सदस्य थे। उनके इस पद के स्वीकार करने के सम्बन्ध में जनता को बड़ी शिकायत है। पर, इस एक बात से सर तेज का राजनैतिक महत्व कम नहीं होता। १६२६ से १६३६ तक, वकालत स्थिगत करके बराबर भारत के लिये भवीन शासन-विधान की रचना के कार्य में ज्यस्त थे। पं० मोतीलालजी की प्रसिद्ध "नेहरू रिपोर्ट" में सर तेज का काफी हाथ था। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिये आदर्श शासन विधान का मस्विदा तय्यार किया था। इस मस्विदे का अञ्झा होना लाजिमी था। इसमें मोतीलालजी ऐसे प्रकार्ण कानून पंडित तथा सपू ऐसे विधान पारंगत का दिमारा लगा था।

तेज का कार्यचेत्र वडा विख्तत है। सम्पादक तक का काम वे कर चुके हैं। कानूनी दुनियाँ के लिये खत्यन्त महत्वपूर्ण "लॉ नर्नल" के वे १६०४ से १६०७ तक सम्पादक रहे। प्रयाग के ''लीडर'' अखवार के प्रकाशन में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था।

प्रवासी भारतीयों की सेवा के प्रति इनकी रुचि साधु सी० एफ एन्ड्यूज़ के सम्पर्क से क्ष्मन्न हुई पर यह रुचि मस्तिष्क में ही न रह कर कार्यक्ष में परिशित हुई। सर तेज ने कुली प्रथा रोकने लिये बड़ा प्रयत्न किया था। जिस किसी देश में भारतीयों के साथ अन्याय होता था, उसी का प्रश्न लेकर आप आन्दोलन करते थे।

डनकी सेवायें अनन्त है। भारतीय राजनीति में उनको तिवरत मले ही कहा जावे पर आज उनसे अधिक कट्टर देश मक्त तथा सञ्चा, सीधा, ईमानदार, मिलतसार, स्तेही, मित्र, सबकी मलाई चाहने वाला महापुरुष स्यात् ही मिले। वे हमारे देश की एक विभूति हैं और हमको उन पर गौरव होना चाहिये।

# मोलाना मुहम्मद्श्रली

भारत मे हमारे मुसलिम भाइयों में भी बड़े दिग्गज लीग पेदा हुए हैं। उन्होंने देश तथा समाज का बड़ा करवाण किया है। इन महापुरुषों में सर फजलीहुसेन, डा० छंसारी, सर शाह महस्मद सुलेमान आदि उल्लेखनीय हैं। पर, भारत के किसी भी मुसलमान को हिन्हुओं और मुसलमानों के समान प्रेस को प्राप्त करने का ऐसा सौमाग्य प्राप्त न हुआ जैसा मौलाना महस्मद- अली को। मौलाना कट्टर राष्ट्रीय तथा देशभक्त थे। यह अवश्य हैं कि अपने जीवन के सन्ध्याकाल में वे सामप्रदायकता की ओर मुक पड़े थे, पर उनकी प्रेरक देश-भक्ति कभी भी कम न हुई। सन् १६१६ से इनका गांधी जी का घनिष्ट सम्पर्क होगया था। इसी समय मौलाना ने खिलाफत आन्दोलन चाल किया था। इस आन्दोलन का लह्य तुर्किस्तान की स्वतन्त्रता तथा मुसलमानों के सर्वमान्य खलीका को उनका पद दिलाना था। गांधी जी ने इस आन्दोलन में अपना पूरा समर्थन तथा सहयोग देना स्वीकार कर लिया। फलतः असहयोग और

जिलाफत छान्दोलन साथ ही साथ चले! इस समय जितना हद हिस्दू-असिलम ऐक्य था, वैसा कमी नहीं देखा गया। में मौलाना मुहम्मद्रञ्जली और उनके बड़े माई, भारी भरकम ते रारीर वाले मौलाना शौकतछली मदैव गाधी जी के साथ रहते थे। मौलाना की युद्ध माता भी पर्दा छोड़क, मैदान में उतर छाई थीं और जनता को उचित मार्ग पर चलने की सलाह देती रहीं। हमने मौलाना मुहम्मद्रञ्जली को उस ममय देखा था जब इनकी भाता प्यार से उनको एक चपत लगा रही थीं।

तुर्किस्तान में मुस्तका कमालवाशा के उदय के साथ ही, देश की स्वाधीनता की रचा तो हो गई पर कमाल ने स्वयं ही अपने देश को प्रजातन्त्र घोषित कर दिया और उसके खलीका का पद ही हटा दिया। अतएव खिलाफत आन्दोलन ममाप्त हो गया। उमकी समाप्ति के साथ ही हिन्दू-मुसलिम ऐक्य भी ढीला पड़ गया श्रीर देश में कई भयकर वलवे हुए। मौलाना मुहम्मद्श्रली ने उस समय हिन्दू-मुसलिम ऐक्य की स्थापना के लिये विशद प्रयत्न किया था। उनके प्रयत्न के कारण दी कटुता ज्यादा न बढ़ सकी। पर घीरे घीरे मौलाना कांग्रेस से हटते गये श्रोर स्वयं साम्प्रदायिकता के चक्कर में पड़ गये। सन् १९२३ में कोकनाडा में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मौलाना ही श्रध्यक्त थे श्रीर इस पद से दिया गया उनका भाषण हरेक एक्ता प्रेमी को पढ़ना चाहिये। मौलाना ने स्पष्ट कह दिया था कि भारत का भाग्य तव तक न सुघरेगा जय तक हिन्दू शीर मुसलमान दोनों ही अपने को एक ही देश की सतान, एक ही मिट्टी में पनपने और भिलने वाले सरी भाई समककर काम न करेंगे। पर अपनी अध्यक्षता के इस वर्ष के कुछ ही समय बाद मीलाना कांत्रेस से दूर होते गये और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, लादन में उन्होंने कांत्रेस की गाँग का वैसा समर्थन नहीं

किया जैसा उन्हें करना चाहिये था। फिर भी, मि० जिला की भॉति वे उप साम्दायिक नहीं थे। उन्होंने भारतीय हित का भी हदता के साथ प्रतिपादन किया था।

मौलाना तथा उनके भाई शौक़तश्रली को, जिन्हें हम श्रली-बन्धु कहते हैं, काकी कष्ट मेलना पड़ा था। श्रच्छी नौकरी, घर-द्वार तक से हाथ घोना पड़ा था। ये रामपुर रियासत की प्रजा थे। श्रीर नवाब साहब के कृपा पात्र भी थे पर श्रपने स्वतन्त्र विचारों के कारण उनकी कृपा से उन्हें वंचित, होना पड़ा था।

मुहम्मदश्रली का जन्म सन् १८७८ में हुआ था और शिचा श्रलीगढ़ मुसलिम कालेज में ही हुई। बो॰ ए॰ पास करके वे विलायत चले गये और वहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एम० ए॰ की परीचा पास की। स्वदेश चापस आकर वे रामपुर रियासत में शिक्षा विभाग में प्रधान अफसर नियुक्त हुए। सन् १६०२-३ तक रामपुर रियासत की सेवा करने के बाद मौलाना को गायकवाड़, बहोदा में अच्छी जगह मिल गयी और सन् १६१० तक वहाँ नौकरी करते रहे। इनके कार्यों से रियासत के बड़े से बड़े अफसर भी काफी ख़ुश थे और ईमान्दारी से काम करने के कारण इनका काम होता भी बहुत अच्छा था। जब प्रथम महायुद्ध छिड़ा और तुकिस्तान जर्मनी के पच में भिल गया तो भारत सरकार ने १९१५ में इनको तथा शौक़तछाली को नजर-बन्द कर दिया श्रीर चार वर्ष तक इन्हें जेल में रहना पडा। जेल से छूटते ही वे कांग्रेस में शामिल हो गये। सन् १६२० मे खिलाफर्तियों का एक डेपूटेशन लन्दन गया। मौलाना े सुहम्मद-अली उसके अध्यक्त थे। सन् १६२१ मे उनको फिर दो वष के लिये जेल जाना पड़ा था।

१६१४ में जेल जाने के पहले ही मौलाना काफी राजनैतिक कार्य कर जुके थे। १६०६ में मुसलिम लीग की स्थापना में इनका बहुत बड़ा हाथ था। कहे वर्षो तक वे "हमदर्दे" नामक विख्यात उदू पत्र का सम्पादन कर जुके थे। १६१३ में 'ख़ुद्दारे काबा नामक धार्मिक संस्था की स्थापना की और खिलाफत आन्दोलन के समय, स्कूल कालेजों के बहिष्कार के दिनों में, अलीगढ़ राष्ट्रीय मुसलिम कालेज मी मौलाना का ही स्थापित किया हुआ है। अब यह संस्था अलीगढ़ से हटकर दिल्ली चली गयी है। इसी का नाम है "जामिया मिल्जिया" छवाजा अब्दुलमजीद इसके कर्णधार हैं। महात्मा जी की जुनियादी तालीम की योजना में खवाजा साहव ने वहा काम किया है।

मौलाना का तिथयत सन् १६२६ से ही खराब रहने लगी थी। फिर भी १६३० में, लन्दन में प्रथम गालमें सम्मेलन में शरीक़ होने के लिये आपने इक्नलैंड की यात्रा की। वहाँ इनकी बीमारी काफी बढ़ गई और ४ जनवरी, १९३१ को साढ़े चार बजे प्रात:काल इनका देन्हात हो गया। मौलाना की मृत्यु से सबसे अधिक शोक गाधी जी को हुआ। वास्तव में वे महापुरुष थे और भारत के लिये उन्होंने बढ़ा काम किया था।

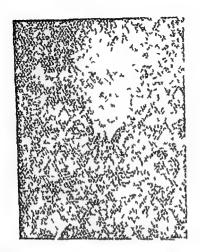

## 'क्रायदे आज़म' सुहम्मदअली जिना

सन् १८४७ के गदर के वाद भारत के सुसलमान बहुत पस्त हो गये थे और राजनैतिक आन्दोलन से कोसों दूर भागते थे। इसके अतिरिक्त उनके नेता गण भी उनको यही सिखला रहे थे कि राजनीति से दूर रहो। सर सै 1द अहमदलां ने तो सुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की विश्वत्र सनाह भी दे दी थी।

इसिलिये मुसलिम समाज में जागृति धीरे घीरे हुई। जागृत मुसलमान काम स में ही शामिल हो जाते थे। पर धाम तौर पर मुसलमानों को भी राष्ट्रीय छान्दोलन में भाग दिलाने के लिये कित्यय जिम्मेदार मुसलमानों ने मुसलिम लीग की स्थापना की। मौलाना मुहम्मदश्चर्ला छादि के प्रयत्न से सन् १६०६ में लीग का प्रथम छाधिनेशन नवान विकारल मुल्क की छाध्यत्तता में हुआ। तभी से यह सस्था धीरे घीरे पनपती गयी और श्रांत भारतीय मुसलमानों का यह सबसे वड़ा राजनैतिक सगठन है। सन् १८४१ तक लीग का उद्देश था भारत को स्वधीनता दिलाना। पर, सन् १८४१ के श्रमेंल में इसके मद्रास श्रधिवेशन में जो प्रताव पास हुआ उपने लीग का दिल्दिकोण ही एकदम बदल दिया है। उस प्रस्ताव के द्वारा 'ऐसे पूर्ण स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जानी चाहिये जो भौगोलिक रूप से पृथक कर दिये गये हों तथा जिनमें इस प्रकार सीमा का पुनः विभाजन हो जावे कि मुसलिम बहुमत वाले भाग पित्रमीय तथा उत्तर पूर्वीय भारत में एक साथ मिल जावें श्रोर शोष भारत में पृथक व स्वतन्त्र हो जावे। इन स्थानों में श्रस्पमत वालों के स्वरवों की रच्चा की जावे। किन प्रान्तों में मुसलिम श्रहपमत हों, वहाँ उनके श्रधिकारों की विधान द्वारा रच्चा हो। इसी को पाकिस्तान कहते है। सारांश में यही पाकिस्तान की याजना है जिसको ज्यवहार

साराश में यही पाकिस्तान की योजना है जिसको व्यवहार रूप में किस प्रकार काम में लाया जा सकता है, इसका उत्तर स्वय मि० जिना ने देना अस्वोकार कर दिया है। जिना साहब आज लगभग १२ वर्षों से सुमलिम लीग क एक मात्र नेता, श्रिष्ठनायक या सर्वेसवां हैं, जिना लीग है। पर यह वही जिना हैं जिन्होंने कभी बड़े गर्व से कहा था कि में "सुसलमान गोखले" बनना चाहता हूं। यह वही जिना हैं जिन्होंने मौलाना सुहम्मद खली के श्राप्रह पर तथा हिल हाइने स आगालों के श्राप्रह पर भी लीग में शामिल होना अस्वीकार कर दिया था। यह वही जिना हैं जिन्होंने इस वात की बड़ी चेष्टा की थी कि लीग और कांग्रे स एक हो जावे। १६१६ में जब काग्रेस का अधिवेशन में होने वाला था, जिना के प्रयत्न से ही लीग का अधिवेशन भी चम्बई में बुताया गया था तथा ३० दिसम्बर १६१५ को कांग्रेस के बड़े नेता गए लीगी नेताओं से गले गले मिले थे। सन् १६१६

में लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर लीग से हिन्दू मुसलिम सममौता कराने का प्रयत्न जिना ने ही किया था। पर, अब समय बदल गया है। जिना को नांग्रेस से नफरत है, वे कांग्रेस के शत्र हैं। बारणार गांघीजी जिना के दरवाजे पर गये, उन्हें हिन्दू मुसलिय एकता की भीख मॉगने पर भी न मिली। गांघी ने अन्तिम प्रत्यन १६४४.-४ में किया, पर फिर असफल रहे।

पर, जिना की राजनीति से सहसत न होते हुए भी हमको वह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे एक महान् पुरुष है, भारत की विभृति हैं। १८७६ के बड़े दिन में. रविवार को, करॉवी के एक धनी स्रोजा परिवार में उनका जन्म हुआ था। बालकाल कराची में ही बीता। १६ वर्ष की उम्र में ही इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिये विलायत भेज दिया गया। यहीं पर ( जब इनकी उस्र १७ वर्ष थी ) इनकी भेंट भारत के राजनैतिक आन्दोलन के ् भीष्मिपतामह तथा ब्रिटिश पालीमेट के प्रथम भारतीय सदस्य श्री दादा भाई नौरोजी से हुई। दादा-भाई ने इस युक्क की र्पातमा को तुरन्त पहचान लिया और उन्हें अपने राष्ट्रीय श्रान्दोशन में दीचित करने लगे। भारत लौटकर सन् १८६७ में जिना ने वम्बई में वकालत शुरू की तो इनको गोखले से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोखले का इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि वे उनके राजनैतिज्ञ शिष्य बन गये। इस प्रकार दो अत्यन्त चच्चकोटि के देशभक्त तथा राजनीतिज्ञ, श्री दादा-माई नौरोजी तथा गोखले से शब्द्रीयता की जो शिचा जिना को मिली, उसने इन्हें शीघ्र ही काम से की राजनीति में श्लामिल कर लिया। सन १६०६ में इनकी वकालत भी चमक उठी थी श्रीर रासनैतिक यस भी फैल रहा था। कुछ समय तक दादाभाई के प्राइवेट सेक्रेटरी रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सके थे । सन् १६१० में इस्पीरियल

तेजिम्लेटिव कौंसिल में यम्बई सूबे के मुसल्मानों की श्रोर से वे प्रतिनिधि चुने गये श्रीर शीघ्र इनकी सदस्यता की धाक जम गयी। १६१४ में, इिख्ड्या कौन्सिल के प्रस्तावित सुधारों के परामर्श में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये वे कांग्रेस की श्रोर से लन्दन गये थे। वही पर इन्होंने भारतीय विद्यार्थियों का श्रच्छा सगठन किया था। इनके ज्याख्यानों का ब्रिटिश जनता पर चडा प्रभाव पडा। सन् १९१६ में वे बम्बई के मुमलमानों की श्रोर से इन्पीरियल कौंसिल के सदस्य पुनः चुने गये श्रीर तब से श्रव तक, ज्यों ह्या इन केन्द्रीय ज्यवस्थासक महासमा का विस्तार होता गया, मि० जिना इसके श्रिषक महत्वपूर्ण सदस्य बने रहे।

सन् १६१४ में गोखले की मृत्यु के बाद से ही जिना में कुछ परिवर्तन होना शुरू हुआ। धीरे धीरे वे कांग्रेस से खिचते चले गये। और राष्ट्रायता के स्थान पर साम्भरायिकता के हिमायती बन गये। गोलमेख सम्मेलन में या शिमला सम्मेलन में, अप्रैल, मई, जून, १६४६ में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के माथ बातचील करते समय, वे सुसलिम राष्ट्र की, भारत के दो दुकड़े कर, रचना करने के लिए बड़े प्रयत्नशोल रहे। पर, यह सब होते हुए भी जिना बड़े इखलाक तथा तहजीब और तमीज के आदमी हैं। स्वभाव के बड़े मिलनसार, नर्भ और अच्छे हैं। ठाटबाट की जिन्दगी बिताते हैं, काका रूपया है, आराम की लोडरी है। अच्छी पोशाक का बड़ा शोक है। कहते हैं कि वे भारत में सबसे अच्छी पोशाक पहनने वाले व्यक्त है।

. ईश्वर करे मि० जिना अपने पिछले राष्ट्रीय जीवन को यादकर पुनः हिन्दू मुसलिम एकता के पक्के हिमायती वन जावे।



डा० राजेन्द्र प्रसाद

सादगी, सरतता तथा पारिडत के माथ ही सौजन्य की मूर्ति राजेन्द्र बाबू को देखकर किमका मस्तक श्रद्धा से न भुक जावेगा। इस महापुरुष ने अपने शरीर को देश तथा समाज की सेवा में धुन डाला है। श्रपने न्यांकित को श्रपने मिद्धान्त मे ऐसा डुगा दिया है कि राजेन्द्र का पार्थिव शरीर मानो कभो का मुक्त हो चुका है। श्रव जो कुछ बचा है, केवल आत्मा की निखरी हुई ज्योति है। परार्थ में काम करते रहन की तो ऐसा श्रादत है कि इस श्रन्तर्राष्ट्रीय खशित के नेता के पास हमने लोगों को अपनी सदक या नाले-परनाले तक का दुखड़ा लेकर श्राते देला है और राजेन्द्र बाबू उमके वाम में ऐसा दिलचरपी लेने लगते हैं जैसे वे देश की कोई विकट समस्या सुलमा रहे हों। श्रपने साथियों या मित्रों के लिये वे तुरत ही परिवार के नेता वन जाते हैं श्रीर फिर तो शादी-व्याह करा देना किसका बच्चा कितना बड़ा है, क्या पढता है, कहाँ नौकरी करता है, हरेक बात की खोज खबर में श्रनायास ही रखते हैं। हमें तो अपने देश में हूँ ढ़ने पर भी उनके ऐसा सरल साधु हृदय व्यक्ति नहीं मिला। उनके पास बैठ कर अपना दुखड़ा रो लेने का जैसा जी चाहता है। मन यह महसूस करता है कि किसी सहानुभूति के समुद्र में अपनी व्यथा एडेली जा रही है। विपत्ति का साथी इनसे बड़ा कोई नहीं है। इनकी सरलता का लोग अनुचित लाभ भी उठाते हैं।

ऐसे व्यक्ति का यदि विहार में इतना आदर है कि इनके नाम पर करोड़ों व्यक्ति प्राण तक दे सकने के लिये तथ्यार हों तो आश्चर्य क्या है। वास्तव में किसी भी प्रान्त के एक ही व्यक्ति न ठोस सगठन का इतना अधिक काम नहीं किया है जितना राजेन्द्र बायू ने चम्पारन सत्यापह में, गान्धी जी के साथ मिल कर भारतीयों की जो सेवा आपने की थी वससे कहीं अधिक सेवा समूचे सूवे के किसानों की हित रचा के लिये की। पर, इनका नेतृत्व अपने सूबे तक ही सीमित न रहा। अन्य प्रन्तों में इनका कितना बढ़ा आदर है तथा इनके प्रति लोगों का कैसा विश्वास है, इसकी मिसाल इसी बात से मिलती है कि संयुक्त प्रान्त में कामेशी शासन के समय कानपुर के मजदूरों की दशा की जाँच के लिये जो सिमित बनायी गयी थी उसके आध्यच राजेन्द्रवायू बनाये गये थे और इन्हीं की अध्यच्ता में मजदूरों के हितों का जो निरूपण हुआ था, वह हरेक प्रान्त के लिये अनुकरणीय है।

कांग्रेस की इनकी सेवाये अखड हैं और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अधिकार का कभी भी लोभ न रहा। चुपचाप काम करते जाना और अपनं कर्च व्य का पालन करना। बस, यही आपका धर्म रहा। पर, जब कभी ऐसा संकट पड़ा कि इनका श्रिषकार ग्रहण करना श्रानिवार्य हो गया, वे कभी भी पीछे न हटे और सदैव अपने कर्त्वय-पथ पर श्रटल खंडे रहे। इनको सबसे श्रिषक कठिन परिस्थिति का सामना सन् १६३६ में करना पडा था। इस वर्ष, उप्रवादी दल की सहायता से, उप्रवादिया के नेता श्री सुभाषचन्द्रबोस कांग्रेस के श्रध्यक् चुने गये थे। महात्मा गाँघी इत्यादि ने डा० पट्टाधि सितारमैया का समर्थन किया था। बास्तव में काँग्रेस के श्रध्यक्तपद के चुनाव के लिये यह प्रथम निर्वाचन था जिसमें दो पत्तों में होड हुई हो। प्रायः श्रध्यक्त का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। पर वाम और दिल्या पत्त के इस युद्ध में दिल्या पत्त हार गया। स्वय गांधी जी ने कहा कि "डा० पट्टाभि की पराजय मेरी पराजय है।"

सुभाष को त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्तना करने को तो मिली पर वे काँग्रेस के और वयोबंद नेताओं को अपने मात्र-मडल में काम करने के लिये राजी न कर सके। बल्लभभाई पटेल, राजेन्द्रवावृ, सरोजनी नायहू सभी खत्तग बैठे रहे। ध्रन्त में विवश होकर कलकत्ता में आल इन्डिया कॉमेस कमेटी का विशेप श्रधिवेशन हुत्रा। सुभाप ने त्यागपत्र दे दिया। श्रधिकांश बगाल इसे बगाली प्रश्न बनाने की तुला बैठा था। बगाली बडे उत्ते जित हो चठे थे। उस कठिन अवसर पर कॉमेस प्रेसिडेट की खाली गही पर वैठना तथा राजनैतिक कर्णधार वनना यडे साहस का काम था। गाँभोजी की श्राज्ञा से राजेन्द्र बाजू ही इस कार्य के लिये चुने गये श्रीर इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी योग्यता, बढे परिश्रम के साथ बन्होंने भारत की इस सर्वोच राजनैतिक सस्था को दलबन्दी तथा पारस्परिक मनमुटाव के दलदल में फस कर गिरने से बचाया था। कलकत्ता काँग्रेस में र। जेन्द्र वायु ने विनम्र रूप से श्रध्यत्त पद प्रहुण कर ओ व्या- ख्यांन दिया था तथा सब से एकता की अपील जिन करुण शब्दों में की थी, उसे सुनकर किसका हृदय न भर उठा होगा।

ि निरतर परिश्रम, सामाजिक सेवा तथा देश की हर विपति

में, 'चाहे विहार का मूकंप हो या युक्तप्रान्त की बाढ़, भाग लेने
के कारण आपका स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और अब तो दमा
ने परेशान कर रखा है। उनके ऐसे स्वास्थ्य वाले को तो पूण
विश्राम करना चाहिये पर विश्राम तो ने ससार से विदा होने
के समय करेंगे! अभी तो जेल जाने तथा देश भर का दौरा
करने और भारतीय राजनैति ह गुत्थियों को सुलकाने से ही
अवकाश नहीं है। इनके मत्री श्री चकवर तथा मित्र मथुरा
वायु आपके स्वास्थ्य की काफी देखरेख रखते हैं। आप लोग
साये की तरह राजेन्द्र बायु के साथ रहते हैं।

हा० राजेन्द्र प्रसाद को हाक्टर आव लॉ की सम्मानित हुना पि पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है वैसे छापने एस० ए०, एस० एक० की परीक्षा पास की है और कानृत में सबसे ऊँची डिग्री हासिल की। सन् १८८४ में आपका जन्म हुआ या छौर किला इत्यादि सब कलकत्ता में ही हुई। वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट में आपने वकालत शुरू कर दी तथा वकालत चमकी भी खूब। प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। योग्यता तो प्रकट हो ही जाती है। कलकत्ता के प्रवास क कारण ही बंगाबियों से आपकी काफो घानष्ठता हो गयी और व उनका वडा आदर करते थे। राजेन्द्र शबू की न्याय-प्रियता तथा सत्यनिष्ठा देख कर ही बिहार में बगालियों तथा विहारयों में बढ़ते हुए मनोमालिन्य को दूर करने के लिये सर जगदीशचन्द्र बोस ने आपके पास एक लाख रुपये का कोष रख दिया है। इस कोष के द्वारा बगाली-विहारियों म सद्भाव उत्पन्न करन का काम बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है।

काँग्रेस मे शामिल होने के बाद राजनैतिक सेवा के कार्य में पडकर वकालत छोड़ देनी पड़ी। घर का कारवार घडे भाई श्री महेन्द्रप्रसाद देखते थे। उनके निधन से राजेन्द्रबावू को वड़ा शोक हुआ। पच्चीस वर्ष से आप ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। १६३४ में उसके ४८ वें अधिवेशन के सभापति रह चुके हैं तथा १६३६ में उनको पुनः कुछ ममय के लिये कांग्रेस सभापति बनना पड़ा था। बीस वर्ष से आप कांग्रेस की बिकंड़ कमेटी के सदस्य हैं।

राजेन्द्रवाबू सत्य तथा श्रिहिसा के साकार उदाहरण हैं। इनकी तपश्चयो तथा साधना महान है, किसी देश में ऐसे योग्य व्यक्ति।बरले ही जन्म लेते हैं। उनका जो निजी महत्व है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

हमने इम लेख में इस महापुरुष की जीवनी नहीं लिखी है, केवल इनकी जीवना पढ़ने के लिये एक चाव पैदा कर दिया है। पर ऐसे कर्मठ व्यक्ति को जवतक स्वय अपने जीवन पर प्रकाश डालने का अवसर न मिले, हमें ज्यादा जानकारी नहीं हो सकती क्योंकि इनके आत्म-विज्ञापन से सदैव दूर रहने के कारण लोग इनके वारे में पूरी जानकारी भी नहीं हासिल कर सके हैं।

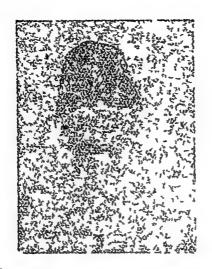

## मीलाना अबुल क़लाम आज़ाद

जो वास्तव में महान है, उसके शत्रु भी उसकी प्रशंसा करेंगे। शिमला सम्मेलन के अवसर पर, जिसे मारतीय राजनैतिक समस्या मुलमाने के लिये वायसराय लाई वावेल ने, जून १६४% में जुलाया था, कांग्रेस के वर्तमान अध्यत्त मौलाना अधुलक्षलाम आजाद का महत्व जग जाहिर हो गया। कहर से कहर अभे ज और कांग्रेस विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि वे वडी सुम्बूम तथा पहुँच के आदमी है और उनकी बुद्धिमत्ता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय पत्त के नेता, आजाद साहब ही थे और लाई वावेल ने भी यह महसूस कर लिया था कि मारतीयों का सच्चा वकील वही बुद्ध है। गांधी जी भी, शिमला में आजाद की छाया में आ गये। आजाद के पास हजारों तार भेज कर लोग उनमें विश्वास व्यक्त

कर रहे थे और इसका एलान करते थे कि भारत के नेता आप हैं। हिन्दू-मुसलमान सबका आपमें पूर्ण विश्वास है। हमने शिमला में जब इनके मंत्री हुमायूँ कबीर के हाथ में सैकहों तारों का पिलन्दा देखा तो हैरत में पढ़ गये।

शिमला से लौटते समय अलीगढ़ मुमलिम यूनिविसिटी के विद्यार्थियों ने आपके प्रति बढ़ी उद्दरहता का व्यवहार किया था। इस घटना के सम्बन्ध में मारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के मुख पत्र ने बढ़ा अच्छा लेख लिखा था। स्मर्ण रहे कि कांग्रेस तथा कम्यूनिस्ट दल में काफी मतभेद है। अतएव एक विरोधी की प्रशासा का जास महत्व है। पत्र ने लिखा था:—

"क्या वे नहीं जानते कि मौलना श्रवुलक्रलाम श्रजाह ने ही सुसलमानों को साम्राज्यवाद का विरोध करने का 'क ख़ ग' सिखलाया है १ क्या वे नहीं जानते कि ममूची दुनियाँ के सुसलमानों में मौजूद सबसे बड़े विद्वानों में उनकी गणना होती है तथा उनकी दस पीढी से, श्रकवर बादशाह के जमाने से ही उनका जानदान श्रपनी विद्या तथा पांडित्य के लिए प्रसिद्ध है । क्या उन्होंने ''श्रलहिलाल' से उनकी महान् लेखनी का स्वाद नहीं लिया है श्रथवा उनका श्रात्म चरित ''तज किरा'' नहीं पढ़ा है ! इस्लाम तथा उसकी मातृमावना के वे सबसे बड़े पुजारी हैं।"

शिमला सम्मेलन के बाद अप्रैल, ४६ से दिल्ली में ब्रिटिश कैविनेट मिशन के साथ समभौते की जो वार्ता शुरू हुई उसमें भी मौलाना की छाप जम गयी। भारत सचिव, सर स्टैफड तथा मि॰ एलेक्जोएडर—सबने एक स्वर से स्वीकार किया कि मौलाना मारत के सबसे बड़े तथा सबसे अधिक सुलमें हुए देश भक्त हैं।

शिमला सम्मेलन की विफलता केवाद कितने ही लेख

अकाशित हुए, सबमें, एक स्वर से मौलाना श्राजाद की योग्यता तथा देशभक्ति की प्रशांसा की गयी थी और यह सर्वथा उचित भी था। मौलाना का जीवन ही देश सेवा में बीता है। मुसलिम धर्मशास्त्र का भारत में उनके समान कोई ज्ञाता नहीं है तथा उनके ऐसा कट्टर मुसलमान मिलना कठिन है। पर उन्होंने अपने महान घमें से उसका असलीः तत्व सीखा है और वह तत्व है सबके साथ सद्भाव रखना प्रेम रखना, अपना सममना, मानत्र मात्र को भाई सममता। कलकत्ता की ईद की नमाज पढ़ाते समय लाखों नर नारी को अपनी बुलन्द आवाज मे जब वे उपदेश देते थे तो ऐसा प्रकट होता था मानो पैराम्बर साहब ने अपने मजहब का असली तत्व समकाने के लिए स्वर्ग-इत भेजा है मुसलमानों की इनके प्रति बड़ी श्रद्धा है और आज पार्टी-वाजी या लीग के विरोध के कारण लाग इन पर भले ही कीचड उछालें पर मुस्लिममात्र इनकी योग्यता तथा पारिखत्य के कायल ह, अभी हाल मे ही, शिमला से बैठे बैठे, आपने मुसलिम अरीयत के प्रस्तावित रहोबदल के सम्बन्ध में जो सम्मति दी थी. वह दुनियाँ के सभी मुसलिम पत्रों ने वह आदर के साथ अकाशित किया था।

उनका चित्त धर्म के काम तथा धर्म मंथों के अध्ययन में ही ज़्यादा लगता है और वे हर प्रकार से धर्म की ही सेवा करने के लिये समय चाहते हैं। पर, यह अवकाश मिलता ही नहीं। धर्म के पुजारी को समाज की पूजा भी करनी पड़ेगी और समाज के साथ देश का पूरा सम्बन्ध है ही। अतएव मुसलमानों में हर प्रकार की सामाजिक सेवा करने के साथ ही आजाद ने मुसलमानों के ही स्वदेश भारतवर्ष की सेवा का भी मन्न लिया है। हिन्दू-मुसलिम एकता के वे कहर समर्थक हैं और बार बार पुकार पुकार कर कहते हैं:— "ऐ हिन्दू मुसलमानों, अगर तुम आपस में मेल जील से रहना न सीखोगे तो नष्ट हो जाओगे।"

बहुत से मुसलिम नेता अपना पहलू बदलते गये, अपने मार्ग से खिसकते गये पर आजाद का राजनैतिक जीवन यथावत, यथाकम है। शुरू से जो विचारधारा वनी, वही चलती जा रही है। उसी के अनुसार काम हो रहा है। परीचा के बार बार अवसर आने पर भी वे अपने स्थान से जरा भी विचलित नहीं हुए। ऐसी विभूति को काम स का नेतृत्व करने का सम्मान प्रदान कर यह सिद्ध कर दिया गया है कि कांम स हिन्दुओं ही की सस्था नहीं है, राष्ट्र की सस्था है।

सुभाष बाबू के पदत्याग के बाद, जब राजेन्द्र बाबू ने कांग्रेस की बागहोर सम्हाली थी, उस समय से ही काग्रेस के जीवन में सकट काल आ गया। सन् १६४० में उसका ४२वाँ अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सर्व सम्मति से मौजाना साहब चुने गये। तभी से आप इस पद पर सुशोभित हैं। विगत द्वितीय महायुद्ध के समय कांग्रें स की नीका को बड़ी भारी मॅमधार से पार लगाने का श्रेय आपको ही हैं।

वर्षो जेल यात्रा में बीते। बारवार सीकचों के भीतर बन्द होना पड़ा। स्वास्थ्य जेल जाने से खराब हो गया। सन् १६४२ की जेल यात्रा में पत्नी-वियोग भी सहना पड़ा श्रीर उनका मरा सुँह तक न देख पाये श्रीर वे पित का दर्शन किये बिना ही चल बसीं। श्रप्रैल, १६४२ में इनकी पत्नी का देहान्त हुआ था।

श्चापका जन्म सन् १८८८ में मुसलमानों के सबसे पिव्ह तीर्थ स्थान मक्का में हुआ था। बालकाल भारत के बाहर ही बीता श्रीर शिचा भी मुसलिम देशों में हुई। काहिरा की "श्चलश्चत्रहर" यूनिवर्धिटी से उन्होंने धर्म शास्त्र में डिमी हासिल की थी। शिचा समाप्त कर वे भारत आये श्रीर कलकत्ता में रहने लगे। यहीं रह कर आपने "अल हिलाल" नामक प्रिसिद्ध राष्ट्रीय तथा घार्मिक पत्र निकाला। जब सरकार ने इस पत्र का प्रकाशन बन्द करा दिया तो "अल बलघ" नामक दूसरा पत्र निकाला। इनकी लेखनी शक्ति उतनी ही प्रभावशाली है जितनी ज्याख्यान देने की शक्ति। लेखों को पढ़कर पाठक तथा ज्याख्यानों को सुन कर श्रेता सुग्ध हो जाते हैं।

मीलाना मुहम्मद खली की तरह इनका भी कांग्रेस से घनिष्ठ सम्बन्ध महायुद्ध के बाद, खिलाफत आन्दोत्तन के सिलंसिले में हुआ पर वास्तव में आप राजनीति में विगत प्रथम महायुद्ध के कुछ पहले से ही भाग लेने लगे थे। असहयोग आन्दोलन में भी शरीक़ हो गये और खिलाफत आन्दोजन के समाप्त हो जाने पर भी कांग्रेस के साथ इनका पूर्ण सहयोग वना ही रहा।

आज़ाद बढ़े ऊंचे ख्याल के तथा धुन के पक्के आदमी, विनोदों तथा सरस व्यक्ति हैं। इनके साथ काम करने था जात करने में बढ़ा आनन्द आता है। ईश्वर इन्हें चिरजीबी करे ताकि वे भारत में हिन्दू-मुसलिम एकता की जड़ पूरी तरह से मजबूत कर जावें। रामगढ़ काँग्रें स में अध्यक्त पद से मौलाना ने जो वाक्य कहें थे, वे सदब हमारे लिये महत्व पूर्ण रहेंगे। आपने कहा था "मुक्ते गर्व है कि में मुसलमान हूं साथ ही मुक्ते इसका भी गर्व है कि मैं मारतीय हूं और भारत की राष्ट्रीयता की अविभाज्य एकता का एक अग हूं।"

६ जूलाई, १६४६ को, बम्बई में, आल इिएडया कांग्रेस कमेटी की बैठक के समय आपने अपना पद-भार पं॰ जवाहरलाल नेहरू के सुपुर्द कर दिया। छः वर्ष तक देश की नौका चलाते-चलाते उनका थक जाना स्वामानिक ही है। मौलाना का स्वास्थ्य काफी जराव हो गया है। ईश्वर उन्हें शीघ्र पूर्ण स्वस्थ करे।



#### जवाहरलाल नेहरू

साहित्य, धर्म, कला, राजनीति, संद्येप मे जीवन के सभी महत्वपूर्ण अगों की पृत्ति और सेवा के युक्तप्रान्त का प्रमुख हाथ रहा है। किसी ज्ञेत्र में हिट डालिये, इस पान्त ने अपनी विभूतियों के योगदान से भारत को गौरवान्वित किया है। श्राचार्यं नरेन्द्रदेव श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन, डा० भगवान-टाम, श्री सम्पूर्शनन्द और अने कानेक अन्य विभूतियों के, जिनकी स्थानामाव से हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, छतिरिक्त श्रमणी विभूति प० जवाहरलाल नेहरू हैं। लाड, प्यार श्रीर वैभव की गोद में पल कर भी पांडत जी ने आज क्या कृष्ट नहीं काया है। यचपन में इन्हें अन्छी से अन्छी शिज्ञा मिली। पन्द्रह वर्ष की ही अवस्था में इन्हें पहली बार विदेशयात्रा फरनी पड़ी। इनके पिता श्री भोतालाल नेहरू इन्हें लेकर सन् १६०५ में विलायत गये। वहीं इन्हें हैंगे के विद्यालय में दाखिल करा दिया गया। यद्यपि उस समय राजनीति से इन्हें लगाव ही क्या हो सकता था पर सन् १६०७ में कैम्त्रिज विश्वविद्यालय

में अपने भारतीय साथियों के साथ बैठकर सुदूर स्वदेश की वातें करना इन्हें बहुत अञ्छा लगता था। कैम्ब्रिज से बी० एस-सी पास करने के बाद इन्होंने लंदन आकर बैरिस्टरी पास की श्रीर सन् १९४२ में भारत वापस आए।

इस समय तक इनके राजनीतिक माव पर्ध्याप्त रुपेण जागृत हो चुके थे। वे धीरे घीरे यद्यपि बच बच कर, छोटी मोटी राज-नीतिक वातों में भाग भी लेने लगे थे पर खुले रूप से वह पहले पहल सन् १९१४ में लोगों के सामने आये। इस वर्ष एक सार्वजनिक समा में बह प्रेसऐक्ट के विरुद्ध बोले थे। सन् १९१६ में इनकी गाँघी जी से प्रथम भेंट हुई। सन् १६२१ में वे प्रथमवार जेल गये। सन् १६२६ में वे प्रथम वार कॉम्नें स के अध्यन हुए।

भारतीय राजनीति में पंडित जवाहरताल का स्थान क्या है, यह नये सिरे से बताने की जरूरत नहीं। गांधी जी के बाद, टैगोर और प० जवाहरताल ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शायद दुनियाँ के कोने कोने में लोग जानते हैं और पं० जवाहरताल के जीवन में भी, गांधी जी का जो प्रभाव है, सन् १६१६ से ही उन पर इनकी जो अदूट श्रद्धा जमी है, वह आजीवन बनी रहेगी। राजनीति ही इस समय जवाहर का जीवन है। उनके जीवन का प्रत्येक पल जनता का है। राजनीति में वह समाजवादी विचार धारा रखते हैं पर इससे उनके कांग्रें स के कार्यों में तथा गांधी जी के प्रति श्रद्धा में अन्तर नहीं पढ़ सकता। ऐसे अवसर एकाधिक बार आये हैं जब उनका गांधी जी से गंभीर मत भेद हुआ है पर सवर्ष कभी नहीं हुआ। गांधी जी भी पं० जवाहरताल पर अदूट विश्वास रखते हैं।

विद्याधियों से, जवाहरलाल जी को बहुत प्रेम है। उन्होंने विद्याधियों के लिये बहुत कुछ किया है और खदा ही उनके कामों में भाग लेते रहे हैं। विद्याधियों की भाँति उनहें सिसान सजदूरों के हितो की भी चिन्ता रही है। वह उनके साथ रहते

हैं। काम करते हैं श्रीर जीवन के उनके सघर्षों में श्रिधकाधिक भाग लेते हैं। युक्तशन्त का किसान श्रान्तेलन उनको श्रपंत बीच में पाकर सजीव श्रीर बलवान होगया है। पिछले २०-२२ वर्षों का जीवन जवाहरलाल जी के लिये गम्भीर श्रात्मत्याग श्रीर कष्ट सिंह्म्युता का जीवन रहा है। जेल की यात्रा उनके लिये साधारण चीज रही है। वह उन लोगों में हैं जो थकना जानते ही नहीं। शतावधान मिलना तो श्राज समन नहीं, पर यह श्रवश्य है कि पंडित जी एक साथ ही कई काम कर सकते हैं। एक श्रीर भारतीय राजनीति को उनकी देन है, दूसरी श्रोर साहत्य के च्रेत्र में भी उनका योगदान है। समाज सुधारक भी वह कहर दर्जे के हैं। उनके साहित्यक-सामाजिक-राजनीतक सघर्षों का जीवन चित्रण उनकी "श्रात्मकथा" में है।

पूर्व और पश्चिम का उनमे अद्भुत सम्मिश्रण है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोग पश्चिम की विचार धारा के श्रतुसार है, किन्तु भारत उनके लिये उतना ही सत्य है जितना स्वय उनका जीवन । भारत की संस्कृति तथा प्राचीनता के प्रति उन्हें श्रद्धा है किन्तु श्रपने सहकर्मी श्रीर साथी श्री सम्पूर्णानन्द जी की मांति वह रूढ़ियों के अन्धश्रनुयाथी नहीं बनना चाहते। बुद्धि और तर्क सग्रह, कोई भी चीज हो, प्राचीन हो या नवीन, उन्हें मोह लेने को पर्याप्त है। भारत की दलित जनता की जागृत होती हुई चेतना ने उन्हें समाजवादी बनाया है पर किसी भी देश का अन्धातुसरण करना वह बुरा सममते हैं। केवल नाम मात्र पर उनका विश्वास नहीं। अन्तर्राष्ट्रीयता अच्छी वस्तु है किन्तु उसके लिये राष्ट्रीयता की बलि नहीं चढ़ायी जा सकती। इसलिये १६४६ में जेल से बाहर आकर पंडित जी ने कम्युनिस्टों क १६४२ के रवेंथे की बिलकुल राखत बताया है। भारत के वर्तमान आर्थिक और सामाजिक जीवन को वह बदला हुआ देखना चाहते हैं। देशी नरेश के रूप में, जमीदार के रूप में

'अथवा पूंजीपित के रूप में, जहाँ कहीं भी पूंजी और अधिकार के बल पर एक आदमी के हाथ में हजारों का जीवन मरण का प्रश्न आगया है, उसे वह इसी तरह घुणा की टिंड्ड से देखते हैं जैसे विदेशी साम्राज्यवाद को प्रजातन्त्र के प्रति उन्हें कितना प्रेम है इसका सबसे बड़ा प्रमाण चीन को काँगे स द्वारा भेजी गयी डाक्टरी सहायत और स्वयं उनकी चीन की यात्रा हैं।

ु जवाहरलाल जी का पारिवारिक जीवन यौवनावस्था तक बड़ा सुली रहा है। किन्तु अपनी माता स्वर्गीया स्वरूप रानी नेहरू तथा पत्नी कमला नेहरू के निधन ने उनके हृदय पर अमिट छाप छोड़ी है। पत्नी कमला नेहरू को लेकर जब वह विदेश चित्किसा के लिये गये थे, उसी समय वे राष्ट्रपति चुने गये। पत्नी की मृत्यु के बाद लौटकर तुरत ही लखनऊ कांत्र स के सभापति बने। उस समय उनके मुख को देखकर कोई यह नहीं वह सकता था कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी इतनी कठणा और सहत्व पूर्ण घटना हुई है।

श्राज, इतनी श्रायु होने पर भी पं० जी में वही बालोचित फुर्ती श्रीर युवकोचित धाहस है। चनका प्राकृत प्रेम उनकी रचनाश्रों से ही प्रकट होता है। घटों भाषण देते रहना श्रीर वह भी धारा प्रवाह, उनके लिये साधारण बात है। श्राप किसी भी विषय पर उनसे बातें की जिये, वह पीछे नहीं हटेंगे। "डिसिप्लिन" के खबर्सत हिमायती, गन्दे सम्कारों के दुश्मन, जैसे निस किसी के पाँव छूने श्रीर गिड़गिड़ाकर बोलने की श्रादतों के श्रीर विदेशों की श्रच्छाइयों के प्रहण करने के सतत समुत्सुक प० जवाहरलाल, इसने सदेह नहीं कि, इस प्रान्त की एक महान विभूति है। देश के लिये वह बड़े से बड़े त्याग करने को सदेव प्रस्तुत रहते हैं। पिछले दिनों, भारत के वाइसराय लाई वावेल ने कांग्रेस कार्य कारिणी से सदस्यों को सहसा ही जेल से छोड़

था कि प० जवाहरलाल कभी उस सम्मेलन में जाने को प्रस्तुत नहीं होंगे। उनके विद्रोही और आत्माभिमानी स्वभाव को देखते हुए ऐसा सोचना सही भी था। किन्तु जवाहरलाल जी ने उस सम्मेलन की कार्यवाहियों में पूरा भाग लेकर और सम्मेलन का निमत्रण स्वीकार कर यह स्पष्ट कर दिया कि देश के, भारत के, किसी सम्भावित हित के लिये वह सब कुछ करने को तैयार हैं।

मार्च १६४६ के श्रन्त में जब ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भारत श्राया, उसने जवाहर को भारत का प्रमुख बक्ता सममकर उनसे भारतीय राजनैतिक समस्या सुलमाने में सहायता माँगी श्रीर प० जी ने बहुत दौढ़ धूप की, बड़ा परिश्रम किया कि भारतीय स्वतन्द्रता की रूपरेखा तैयार हो जावे।

युद्धोतर पुनिर्माण की बात श्राज जोर शोर से हो रही है। प० जवाहरलाल ने १६३८ में ही इस श्रावश्यकता को श्रानुभव किया था और उनके उद्योग से नेशनल प्लैनिंग कमेटी की स्थापना भी हुई थी। उद्योग-व्यवसाय के हित की बहुत सी बातें इस कमेटी द्वारा होनी सभव थी पर पडित जी के जेल चले जाने के बाद इसका काम कक गया। जेल से बाहर आकर फौरन ही इस कमेटी की बैठक भागेजित की गयी और प० जी ने उसकी सभापतिस्व किया।

६ वर्ष तक कामे स का नेतृत्व कर ने के बाद, मौलाना आजाद ने देश की सम्मति से यह भार, जुलाई १६ १६ से परिखत जी पर रखा है। देश की विकट परिस्थिति के वही कार्णघार हैं। आपने कांग्रेस कार्य के लिये डा० बी० के० केसवर ऐसा सुयोग्य मत्री चुना है।

श्राज वह जहाँ कहीं जाते हैं, हजारों की भीड़ उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ती है। उनकी लोक श्रियता तथा जनता में उनके प्रति जो सम्मान है, उसका यही परिचायक है। पण्डित जी हमारे राष्ट्र के प्राण हैं और हम उनका सादर श्रभिवादन करते हैं।